महानीभ्यसाद हिनेशी

#### THE HINDUSTANI ACADEMY.

Name of Book Kuma Lam Linux

Author Tratager Inca

Publisher - Thake 12 62

Section No. - - 840 Library No. -

Date of Receipt 24/127 .....

#### महाकि कालिगास प्रसात

## कुमारसम्भव

₹

हिन्दी-गध में भाषार्थ-वोधक अनुवाद

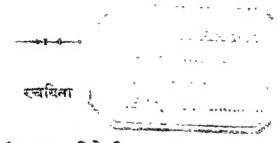

### महावीरप्रसाद दिवेदी

प्रकाशक

ه تحمية ه

इंडियन प्रेस, लिमिटेड, इलाहाबाद

१६२३

Published by K. K. Mittra at the Indian Press, Limited, Allahabad.

# भूमिका।

हमारे हिन्दी-रघुवंश कौ पहली आवृत्ति की काषियाँ बहुत शीप्र निकल गई। इतले स्चित हुआ कि ऐसी पुस्तकों की माँग है। संस्कृत-काव्यों के इस तत्ह के गटात्मक अनुवादें। से पाठकों को हमारे प्राचीन महाकवियों की रचना, उनकी विचार-परम्परा और उनके वर्षन-दैचित्र्य का भी ज्ञान हो जाता है और भारत की प्राचीन सामाजिक, धार्मिक और राज-नैतिक व्यवस्था का भी थोड़ा बहुत हाल मालूम हो जाता है। इसीसे लोग ऐसी पुक्तकों को चाब से पढ़ते हैं। इतसे मनी-रक्षन के साथ साथ ज्ञान-प्राप्ति भी होती हैं, अपने देश और अपने पूर्वजी पर श्रद्धा भी बढ़ती है, और अपनी भावा पर भी प्रेम उत्पन्न होता है। ऐसी पुरूको की भाषा यदि सरल हुई तो पाठकों की संख्या और भी वढ़ जाती है; ब्रावाल वृद्ध और स्त्री-पुरुष सभा उनसे लाभ उटा सकते हैं। एक तो संस्कृतक्षें की संख्या बहुत कम है। दूसरे प्राचीन काव्यों के पद्मात्मक अनुवादों में मृल की सरसता लाना और कवि के भावों को सर्व-साधारण के बोधगम्य बनाना वहुत कठिन काम है । श्रत-एव मूल काव्य पढ़ कर बहुत ही थोड़े लोग उनसे आनन्द-प्राति कर सकते हैं। रहे पद्यात्मक अनुवाद, सो पूर्वीक कारणों से अब तक उनसे भी अधिक-संख्यक लोग लाम नहीं उठा सके। इन्हीं कारखों से प्रेरित होकर हम आज कालिदास के वृत्तरे महाकाव्य कुमारसम्भव का भी गद्यात्मक श्रनुवाद हिन्दी में सुलभ किये देते हैं।

कालिदास के वर्शनात्मक काव्यों में तीन काव्य मुख्य हैं—

रघुवंश, कुमारसम्मव और मेघदृत। इनमें से रघुवंश का गद्यात्मक अनुवाद मकाशित ही हो खुका है। आज कुमारसम्भव
का भी अनुवाद पाठकों के सामने उपस्थित है। इस काव्य में
नवह सर्ग हैं। परन्तु पहले के आठ ही सर्ग कालिदासकृत
माने जाते हैं। विद्वानों की राथ है कि पिछले नो सर्ग किसी ने
पीछे से जाड़ दिये हैं। यह बात इव पिछले नो सर्ग की रचना
और किसता से भी पुर होती है। इनके सिवा पश्च-महाकाव्यों
पर दोका लिखने वाले मिह्निनाथ की लिखी हुई टोका भी इसके
आरम्भिक आठ हो सर्ग की उपलब्ध है। पिछले नो सर्ग के
हिंदों मिलती है। इससे भी इस बात की पोषकता होती है कि
मिन्निनाथ के समय में भी कुमारसम्भव के आठही सर्ग कालिदास-छत माने जाते थे। इसीसे हमने भी आठही सर्ग का
अनुवाद किया है।

यह अनुवाद भी ठीक उसी ढँग का है जिस ढँग का कि
रघुवंश का अनुवाद है। इसमें भी हमने कालिदास का भावमात्र हिन्दी में लिखा है; उनके शब्दों पर कम ध्यान दिया है,
आशय पर अधिक। आशय को अब्छो तरह प्रकट करने के
लिए हमने यथेच्छ शब्द-प्रयोग किया है। यहाँ तक कि, आवश्यकता होने पर, हमने मूल भाव का विस्तार भी कर दिया है।
आशा है, इससे कालिदास का आशय समसने में पढ़ने वालों
को वहुत सुभीता होगा। भावही प्रधानहै, शब्द-स्थापना गौण।
शब्दों का प्रयोग तो केवल भाव प्रकट करने के लिए होता है।
अतएव भाव-प्रदर्शक अनुवाद ही उत्तम अनुवाद है।

इस अनुवाद को वक्षो और कुल-कामिनियों के भी पढ़ने योग्य बनाने के लिए हमने एक बात और भी की है। रचुवंश के सदृश इस में भी यत्र तत्र को विशेष श्रृक्तर-रसात्मक माव आ गये ह उनको या ता हमने छो इ दिया ह या कछ परिवातित इप में प्रकारान्तः से लिस दिया है। परन्तु पहले सात सगों में ऐसे स्थल दो ही चार है, अधिक नहीं। हाँ आठवें सगे में इस तरह के कोई बोस पद्धीस स्टोक अवश्य हैं। अतरव विशेष्यतः उसी सगे में ऐसे भागें। से अधिक वद्यता पड़ा है।

कालिदास कव हुए ? उन्होंने किन किन पुल्तकों, की एचना की ? उनके काव्यों और नाटकों की इतनी प्रशंसा क्यों है ? इन तथा कालिदास-सम्बन्धिनी अन्यान्य वातों की मीमांसा हमने अपने गद्यान्मक रघुवंश को भूमिका में विस्तारपूर्वक की है। अतएव यहाँ पर उनकी पुनक्ति अनावश्यक है।

दौलतपुर, रायवरेली = स्रमेल १६१५

महावीरप्रसाद डिवेदी



# कुमारसम्भव ।

## पद्दवा सर्ग ।

#### पार्वती का जन्म।

त्तर दिशा में हिमालय नाम का एक पर्वत है। यह

वही दिशा है जिस में विशेष करके देवता गहते हैं। इस पर्वत की भी आतमा का अधिष्ठाता एक देवता है। इसी से इसका सारा जीवन व्यापार देवताओं के सहश है। यह ऐसा तैसा पर्वत नहीं। पर्वतों का राजा है। इसका एक छोर पूर्वी समुद्र

को छूता है, दूसरा पश्चिमी समुद्र को। इन दोनों समुद्रों के बीचों बीच यह स्थित है। इसकी इस प्रकार की

स्थिति देख कर ऐसा मालम होता है जैसे पृथ्वी की माप करने के लिए किसी ने मानदगड़ रख दिया हो। खेत मापने के लिए

जैसे वाँस का लट्टा काम में लाया जाता है वैसे ही पृथ्वी मापने के लिए यह भी एक प्रकार का लम्या चौड़ा लट्टा सा जान

क लिए यह मा चुन नेनार जा स्ति है। यह तो इसकी स्थिति, आकार और आतमा का हाल है। अब इस की और और वान भी सुन लीजिए।

पृथु नाम का एक राजा हो गया है। उसने गाय के रूप में पृथ्वी को दुहने की ठानी। श्रपनी इच्छा उस ने सारे पर्वनों

पर प्रकट की। उन्होंने हिमालय को तो वछुड़ा और दुहने में दल्ल सुमेर पर्वत को दूध दुहने वाला बनाया। गोरूप-धारिणी पृथ्वी जो इस प्रकार दुही गई तो अनन्त दीतिमान रत्नों और सञ्जोवनी आदि अनन्त अनमोल श्रोपिघयों की प्राप्ति हुई-अर्थात् उसका दूध रत्नों और श्रोपधियों में परिगत हो गया। वल्रुड़े पर गाय को विशेष प्रेम होने के कारण अपने दूध का सार श्रंश वह उसी को पिलाती है। गोरूपिणी पृथ्वी का बञ्जुड़ा हिमालय था। इसी कारण सबसे अच्छे रत और ओपिंधयाँ उसी को मिलीं। अवशिष्ट का अधिकांश सुमेर ने लिया। जो कुछ बन्ना उसे और पर्वतों ने बाँट लिया। पर्वतों पर श्रोष-घियाँ मिलने और सोने, चाँदी तथा हीरे आदि रहाँ की लानियाँ होने का यही कारण है। पृथु और पृथ्वी की बदौलत इस सौदे में हिमालय ही सब से अच्छा रहा। तथापि इस पर्वतराज पर एक बात ऐसी है जो खटकनेवाली है। इस पर वर्फ बहुत जमा रहता है। वर्फ से इसका ऋधिकांश प्रायः दका ही रहता है। परन्तु इस एक छोटे से दोष से इसकी महिमा कम नहीं होती। यात यह है कि जहाँ सैकडों-हजारों गुरा हैं वहाँ एक ज़रा से दोप के कारण किसी के महत्त्व में कमी नहीं श्रा सकती। देखिए, चन्द्रमा में भी तो कलङ्क है। परन्तु उस की किरण-राशि में वह ऐसा डूव जाता है कि उस पर लोगों की दृष्टि बहुत ही कम जाती है।

इल पर्वत के शिखर बहुत ऊंचे हैं। वे मेघों को छुआ करते हैं। शिखरों पर टकराने से मेघों के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। इन शिखरों पर गेक और सिन्दूर आदि के ढेर के ढेर पड़े रहते हैं। उनके स्पर्श से मेघलएड भी लाल रक्ष के हो जाते हैं। इसके ये शिखर और उन शिखरों के उत्पर छाये हुए लाल लाल मेघ देख कर अप्तराओं की असमय में ही सन्ध्या हो जाने का ग्रम होता है। इस कारण ने उसी समय शक्तर करना आरम्म कर देती हैं। व सममती हैं कि अब तो रात होने ही को है। साओ बिलास की सामित्रियों से शरीर की अलङ्कृत कर लें। हिमा-लय के शिखरों में उत्पन्न ये सिन्दूर आदि पदार्थ इन अप्स-राओं के बड़े काम के हैं। इन्हीं से वे तिलक-रचना करती हैं। और इन्हीं से वे अपनी माँगें भी भरती हैं।

इस पर्वत के अने ऊँचे शिखरें। पर सैकड़ों सिद्ध पुरुष रहते हैं। यहाँ जब वे धूप से तक आ जाते हैं तव नीचे वाले शिखरें। पर जतर आते हैं। इन नीचेवाले शिखरें। पर मेध छाये रहते हैं; वहीं पर नहीं, वे तो कभी कभी और नीचे, पर्वत की जड़ तक, चले आते हैं। मेघों के छाये रहने से इन सब शिखरें। पर छाया हो जाती है। उसी छाया में उद्यशिखरवासी सिद्ध पुरुष आनन्दपूर्वक विश्वाम करते हैं। परन्तु जब मेध बरसने लगते हैं तब उन्हें पहाँ भी कष्ट होता है। अतएव वे फिर ऊपर शखे शिखरें। पर चढ़ जाते हैं। वहाँ धूप रहती है। वृष्टि का डर यहाँ नहीं, क्योंकि मेध उतने ऊंचे जाही नहीं सकते। वहाँ सदा ही सूर्य का प्रकाश रहता है।

हिमालय पर न हाथियों की कमी है, न शेरों की। इससे हाथियों श्रीर शेरों में बहुधा मुठभेड़ हो जाया करती है। वहां के विशालकाय हाथियों के मस्तकों में गजमोती रहते हैं। जब शेर अपने पक्षों से उनके मस्तकों पर श्राक्रमण करते हैं तब वे मोती उनके नाख़ुनों से छिद जाते हैं श्रीर पखीं ही में श्रटक रहते हैं। जब ऐसे शेरों का शिकार किरात लोग करते हैं तब वे धायल होकर वेतहाशा भागते हैं। उनके शरीर से रुधिर टपकता जाता है श्रीर वे भागते जाते हैं। शिकार किथर गया, इसका पता शिकारी लोग टपके हुए रुधिर के वूँद देख कर ही लगाते हैं। परन्तु हिमालय पर चर्फ़ की वृष्टि हुआ करती है। इस कारण रुधिर के वूँद गिरते ही बर्फ़ से धुल जाते हैं। इस दशा में यदि एक बात न होती तो किरातों को धायल शेरों का पता लगाने में बड़ी कठिनाई पड़ती। यह बात यह है कि इन शेरी के नाख़नों में छिदे हुए गजमोती, वेग से दौड़ते समय, ज़मीन पर विखरते चले जाते हैं। उन्हीं को देख कर किरात उनका पीछा करते हैं और उन्हें दूँद निकालते हैं।

इस पर्यंत पर भूड़्ज नाम के वृत्त अधिकता से पाये जाते हैं। उनकी छाल लिखने के काम आती है। उसे मोजपत्र कहते हैं। हाथी के मस्तक पर जैसे लाल लाल बिन्दु होते हैं वैसे ही बिन्दु इन बुतों की छाल, अर्थात् मोजपत्र, पर भी होते हैं। इन बिन्दुओं के कारण यह छाल बहुत ही सुन्दर मालूम होती है। कागृज़ की जगह इसी भोजपत्र पर गेरू और सिन्दूर से अपने मन की शक्तार-रस्त-सम्बन्धिनी बातें लिख लिख कर विद्याधरों की खियाँ अपने पतियों और सखियों को भेजती हैं। यह पर्धत द्या करके इन खियों को कागृज़ और स्थाही दोनों चीज़ें देकर इनके मने।-भिलाय की पूर्ण करता है।

इसकी किस किस वात का वर्णन किया जाय। इस पर कन्द्रायें भी सैकड़ों हैं और बाँस के जक्कल भी जगह जगह हैं। अपने इन कन्द्राक्षणी मुखों से निकली हुई वायु को यह पर्वत वाँसों के छेदों में इस तरह भर देता है कि उन छेदों से बाँसुरी की जैसी ध्वनि निकलने लगती है। इस पर किश्वर लोगों की भी चित्तयाँ हैं। ये गाने-वजाने का पेशा करते हैं। गाने में ये यड़े हो प्रवीण होते हैं। जिस समय यह पर्वत वाँसों से सुरीली ध्वनि निकालता है उस समय ऐसा माल्म होता है मानों गाने में किश्वरों को सहायता पहुँचाने के लिए यह तान सा तोड़ रहा है।

इस पर साल के वृद्धों की भी कभी नहीं। हाथियां की

कतपटा जब खुजलाती है तब वे इन्हीं वृद्धों के तने पर उन्हें बड़े ज़ोर से रगड़ते हैं। इससे इन वृद्धों की छाल कट जाती है और कटी हुई जगह से दूध टफ्कने लगता है। इस दूध से बड़ी मनेहर सुगन्धि निकलती है। उससे इसके सारे

शिखर सुगन्धित हो जाते हैं।

इसकी गुफाओं में कोल, भील और किरात आदि जङ्गली मनुष्य रहते हैं। ये गुफार्य ही इन लेगों के घर हैं। इनके साथ इनकी ख़ियाँ भी रहती हैं। हिमालय की कृपा और उदारता से इन लोगों की तेल के दीपक नहीं जलाने पड़ते। इस पर्वत पर मेंसी कितनी ही ओपिंघयाँ हैं जो सदा चमका करती है। इन श्रोपधियों की कान्ति गुफाश्रों के भीतर तक फैल जाती है और उन्हें यथेच्छ प्रकाशित कर देती है। रात के समय उसी उजेले में ये गुफावासी किरात आदि सुखपूर्वक विद्यार करते हैं। परन्तु कभी कभी कुत्हल में आकर यह पर्वत किन्नरों की स्त्रियों को तङ्ग भी करता है। इसके ऊपर वर्फ जमकर पत्थर सी हो जाती है। उस पर चलते समय किन्नरी की खियों के पैरं। की श्रॅगुलियाँ ठिट्टरने लगती हैं। इसके ऊपर जितने रास्ते हैं सबकी यही दशा हो जाती है। पैरों ही को नहीं, किन्तु सारे शरीर को कैपाने वाले ऐसे रास्ती को यथासम्भव शीत्र हो पार करने की इच्छा किञ्चर-नारियों को होती है। परन्तु नितस्य आदि के यहुत भारी होने के कारण, उनके बोस्ट से दवी हुई ये वेचारी किम्नरियाँ शीम्रतापूर्वक नहीं चल सकतों। उन्हें धीरे ही धीरे चलना पड़ता है। वे मन्द गमन करने के लिए विवश हो जाती हैं। शायद उनका मन्द गमन इस पर्वत को बहुत पसन्द है।

स्रेल की बात जाने दीजिए। स्वमाव से यह उदार ही नहीं, शरणागत-रक्तक भी है। सूर्य के डर से भाग कर अन्ध- कार इसकी कन्द्राओं के भीतर उत्क पत्ती की तरह श्चिप जाता है। परन्तु उस नीच और जुड़ श्रन्थकार की भी यह रज्ञा करता है। उसे निकाल नहीं वाहर करता। वात यह है कि उदाराशय सज्जन शरण में आये हुए नीच से भी नीच जनां का तिरस्कार नहीं करते, वड़ी ममता से वे उनका पालन करते हैं।

इसके ऊपर अनन्त सुरागायं इधर उधर धूमा करतो हैं। उनकी पँछ के वाल, चन्द्रमा की किरणों के समान, सफ़ेद और चमकोले होते हैं। उन्हों वालों के चमर वनते हैं। जिस समय वे अपनी पँछे हिलाती हुई। इधर उधर विचरती हैं उस समय वे चहुत ही शोभायमान दिखाई देती हैं। ऐसे समय यह मालूम पड़ता है कि इस पर्वत के ऊपर चमर से चल रहे हैं। तव इसका गिरिराज नाम सचमुच ही यथार्थ हो जाता है। क्योंकि चमर राजों ही पर चलते हैं और यह भी पर्वतों का राजा है।

इस पर्वत की मनोहारिणी कन्द्राओं में किन्नर लोग बहुधा विहार किया करते हैं। यदि कभी उनकी खिया के शरीर से वस्त्र खिसक भी जाते हैं तो भी इस पर्वत की छुपा से उन्हें विशेष लिखत नहीं होना पड़ता। क्योंकि इसकी कन्द्राओं के छार पर लटके हुए काले मेथ परदे का काम देते हैं। किन्नरों ही को नहीं, जक्तली किरातों को भी खुली रखने का इसे सदा ध्यान रहता है। शिकार के लिए हिरनों को हुँ इते ढूं इते जब किरात लोग बहुत थक जाते हैं तब यह पबंत शीतल और छुगियत पवन प्रवाहित करके उनकी धकाबट दूर करता है। गक्ताजी के मरनों से जल के कणों को अपने साथ लाने से इस की पवन में शीतलता आजाती है और मार्ग में देवदाक की छालियों को हिलाने से वह खुगन्धित भी हो जाती है। रास्ते में

यदि इस पवन को मोर मिल जाते हैं तो उनकी चित्र विचित्र एँछों को हिला डुला कर वह उनके वाल वसेर देतो है।

इसके उंचे उँचे शिखरों पर जो सरोवर हैं उन में कमल बहुत खिलते हैं। इन शिखरों ले सप्तिष्यों की वस्तो बहुत दूर नहीं। इसिलए वे लोग अपने पूजा-पाठ के लिए इन कमल-पुष्पों को अपने हाथ से तोड़ ले जाते हैं। जो उन से बच जाते हैं उन्हें सूर्य अपनी उध्वंगामिनी किरणों से प्रफुक्षित करता है। बात यह है कि इस पर्वत के सबसे उँचे शिखर सूर्य-मण्डल से मी जंचे हैं। इसीसे सूर्य उन शिखरों के नीचे ही बूमा करता है और इसी से उसे उन सरोबरों के कमलों को अपनी उध्वं-गामिनी किरणों से प्रफुक्षित करना पड़ता है। उसकी अधो-गामिनी किरणों की तो वहाँ तक पहुंचही नहीं होती।

प्रजापित ब्रह्मा भी इसका बहुत आदर-सम्मान करता है। इसका एक कारण तो यह है कि यह पृथ्वों के धारण करने की शिक्ष रखता है। यिद्र यह धरणी को धारण न करें तो उसका बहरना कठिन हो जाय। यह उसे दवाये रहता है। दूसरे, यझ-साधन की सामग्री भी इस से प्राप्त होती है। जो से। मलता यब में काम आती है वह इसी की कृपा से मिलती है। इसके इन्हीं गुणों के कारण ब्रह्मा ने शलाधिराज की पदवी देकर इसे सारे पर्वतों का राजा बना दिया है और इसके लिए यब-आय दिये जाने का नियम भी कर दिया है।

श्रुतियों श्रोर स्मृतियों में निर्दिष्ट की गई मर्यादा का पालन करना, वह अपना कर्तव्य समस्ता है। यह धर्मां भी है और वेदझ भी। इसोसे इसने अपने कुल की रहा—अपने मंश की वृद्धि—के लिए पितरों की मेना नामक मानसी कन्या के साध विधिपूर्वक विवाह किया। यह कन्या इसकी पत्नी होने के सत्त्रधा अनुरूप थी। औराँ की तो बात ही नहीं, बड़े बड़े श्रूषि
और मुनि भी इसका सम्मान करते थे। इसी से सुमेर के
साथी हिमालय ने मेना ही को पत्नी-पद के लिए उपयुक्त
समसा। युवती मेना बहुत ही रूपवती थी। हिमालय के घर
आने पर बहुत समय तक वह आनन्द से रहती रही।
इसके बाद वह गर्भवती हुई। मेना के पहले गर्भ से मैनाक
नातक नामी पुत्र उत्पन्न हुआ। उसके गौरव का अनुमान
इनने ही से कर लीजिए कि नागों की कत्याओं से तो उस का
विवाह हुआ और रलाकर समुद्र से उसकी मित्रता हुई। कुढ़
हुए इन्द्र ने अपने बज़ से और सब पर्वतों के पह्न तो काट
गिराये, परन्तु मैनाक उसके बजाधात से साफ़ बच गया। उसे
इन्द्र के कुलिश-प्रहार का कर न सहन करना पड़ा। मैनाक
को होड़ कर यह सीमान्य और किसी पर्वत को नहीं प्रात

अपने पिता दक्त प्रजापित के द्वारा अनाइत होने पर, शङ्कर की पहली पत्नी, सती ने अपने पिता ही की यझ-शाला में योगियों के सदृश अपना शरीर छोड़ दिया था।

नया जन्म लेन के लिए उसने. मैनाक के कुछ वड़े होने पर, मेना के गर्भ में प्रवेश किया। नीति के प्रयोग में यदि उत्साहरूपी गुण से काम लिया जाय तो नीति विगड़ती भी नहीं और उससे सम्पत्ति की भी उत्पत्ति होतो है। जिस तरह ऐसे गुण का योग पाकर नीति से सम्पत्ति उत्पन्न होती है उसी तरह पर्वतों के राजा हिमालय के योग से मेना के सदाचार को घका भी न लगा और उससे कल्याणवती कत्या के रूप में सती का जन्म भी हुआ। जिस दिन उस कत्या का जन्म हुआ उस दिन जितने शरीरघारी स्थावर और जङ्गम धे सभी के आनन्द की सीमा न रही। दिशाओं ने निर्मलता धारण

की , वायु में धूल का नाम न रहा ; सब कहीं शङ्क बजे और फूलों की ख़ब चर्या हुई।

सुनते हें, रहों की खातियाँ पर्वतों के सीमान्त, श्रर्थात् नीचे मृल-भूमि, में ही होती हैं। मेघगर्जना होने श्रीर पानी बरसने से वे खुल जाती हैं श्रीर रहाँ। की शलाका—रहाँ की राशि—चमकने लगती है। उस रहारिश की चमक से उस भूमि की शोभा जैसे बहुत वढ़ जाती है उसी तरह प्रभामएडल-धारिशी उस कन्यका से उसकी माता मेना की शोभा बहुत बढ़ गई। नचे। दित चन्द्र-रेखा के समान वह कन्या दिन पर दिन बढ़ने लगी, श्रीर, जैसे चन्द्रमा की ज्योत्कामयी कलायें प्रति दिन पुष्ट होतो जाती हैं उसी तरह उसके भी लावस्थपूर्ण श्रवयव पुष्ट होते गये।

वह कत्या हिमालय के बन्धु-जनों की बहुत प्यारी हो गई। उन्होंने उसका नाम पार्चतो एक्खा। उन्होंने कहा—यह पर्वत की कत्या है। इससे इसका यही नाम होना चाहिए। परन्तु पीछे से उसका नाम उमा भी हो गया। संस्कृत-भाषा में 'हे' के सहरा 'उ' भी सम्बोधन-सूचक है; और 'मा' का अर्थ निपेधात्मक, अर्थात् 'मत' है। जब पार्चती तपस्या करने के लिए वन जाने को तैयार हुई तब मेना ने—'उ मा'—(ऐसा मत कर) कह कर उसे रोंका। इसीसे पार्चती को लोग उमा भी कहने लगे।

हिमालय के एक पुत्र भी था। परन्तु यह कन्या उसे पुत्र से भी अधिक ज्यारी हुई। उसे उसने कभी अपनी आँख की ओट न होने दिया। उसे बार वार देखने पर भी पिता की दृष्टि की तृति न हुई। वात यह है कि भीति के पात्र सभी पदार्थ नहीं होते; बहुधा किसी बिशेष बस्तु पर ही मेम का आधिक्य होता है। देखिए न, वसन्त-ऋतु की म्रमर-पङ्क्ति के लिए फूलों की कमी नहीं होती। क्योंकि उस ऋतु में अनन्त फूल खिलते हैं। एरन्तु और सब को छोड़ कर वह आम की मझरीही पर अपना अनुराग अधिक प्रकट करती है।

वहुत अधिक प्रकाश देने वाली लौ से जिस तरह दीपक की, मन्दाकिनी नामक त्रिपथगा गङ्गा से जिस तरह देवलोक की और संस्कारवती विद्युद्ध वाणी से जिस तरह विद्वान की शोभा बढ़ जाती है, उसी तरह पार्वतां से हिमालय की शोभा और पविश्वता दोनों ही बहुत बढ़ गई।

कुछ बड़ी होने पर सखी सहेलियों को लेकर पार्वती खेल-कृद में निमन रहने लगी। कभी वह उनके साथ गेंद खेलती, कभी गुड़िया खेलती और कभी गङ्गाजी की रेत में वाल् की खेदियाँ बनाकर खेला करती। उस समय उसे अपने तन, मन की कुछ भी सुध न रहती। वह अपना आणा भूल जाती और खेल-कृद के रस-प्रवाह में घुस सी जाती। शरद ऋतु में हंसों की पंक्तियाँ गङ्गा के तर पर आप ही आप आ जातो हैं। रात को सखीबनी आदि ओपिथ्यों को उनकी दीति भी आप ही आप प्राप्त हो जाती है। जैसे वे सब बात आप ही आप होती हैं वैसे ही विधा-प्राप्ति के समय, संस्कारों की पेरणा से, पूर्व-जन्म में प्राप्त की हुई सारी विधाय मी पार्वती को प्राप्त हो गई। वह बड़ी ही बुद्धिमती थो। इससे वहुत ही थोड़े परिश्रम और उपदेश से वह बिदुपी हो गई।

धोरे घीरे उसकी बाल्यावस्था बीत गई; उसे ताक्रिय की प्राप्ति हुई। यह ताक्रिय एक अद्युत वस्तु है। इसके प्रभाव से बिना किसी प्रकार का श्रङ्कार किये ही शरीर के सारे अवयवों में अपूर्व सुन्दरता आ जातो है। इसके प्रभाव से विना मद्यान किये ही नशा सा चढ़ जाता है। सुनते हैं, अनङ्गदेव फूलों ही से अस्त्रों का काम बेता है। परन्तु यौवन भी तो उसका अस्त्र ही है। यह उससे भा वहा काम लेता है जो फूलो के अस्त्री से लेता है।

नव-यौवन के संयोग से पार्चती का प्रत्येक श्रद्ध शोभा और सुन्दरता से परिपूर्ण हो गया। जो श्रद्ध जैसा होना चाहिए वह वैसा ही हो गया। गुरुता और चीणता में कहीं भी न्यूनाधिकता न रही। सौन्दर्य ने उसके श्रवयवों को श्रपना घर सा बना लिया। रद्ध के योग से जिस तरह चित्र का सौन्दर्य वहुत वह जाता है और सूर्य की किरणों के स्पर्श से जिस तरह कमल का कूल ख़ब खिल उठता है उसी तरह नवीन प्राप्त हुए यौवन ने पार्चती के शरीर को सौन्दर्यमय कर दिया।

उसके पैरों के नख इतनी लाली लिये हुए थे कि जिस समय वह श्रंगूठे को उठाती हुई चलती उस समय नर्खी की आभा सब तरफ़ फैल जाती और ऐसा मालूम होता कि वह लाल रङ्ग छिड़कती हुई चली जाती है। यदि कमल थल में खिलते और वे सञ्चरणशील भी होते, अर्थात् वे चलतं भी, तो पार्वती के चरलों से उन्हें अवस्थ ही हार माननी पड़ती। अर्थात् उसने सल-कमलों की चञ्चलता-पूर्ण शोभा को अच्छी तरह हर लिया। चलतं समय वह कुछ सुकी हुई सी मालूम पड़ती। वह वड़ी ही लीलाललाम-गति से थारे घोरे पेर रखती। उसे इस तरह चलने देख यह शङ्का होती कि कहीं राजहंसों ने तो इसे इस प्रकार मन्दगमन करना नहीं सिखाया हिसी की चाल तो 'अवश्य अच्छी है, परन्तु उनका शब्द नेसा श्रुतिमधुर नहीं। पार्वती के नृपुरों से जैसा मनोहर और कर्णसुखद शब्द होता था उसके सामने हंसों के कलरत बहुत ही फीके थे। अतएव, सम्भव है, राजहंसों ने इस श्राशा से श्रपनी लोलाललाम-गति पार्वती को सिखाई हो कि वह भी हमें श्रपने नृपुरों की जैसी मीठी ध्विन सिखा दे।

मालूम होता है, पार्वती की जङ्घाओं का निम्मीण करने में ब्रह्मा ने सचमुच ही कमाल कर दिया। उसने उन्हें वहुत ही सुन्दर बनाया। न उन्हें बहुत बड़ी ही कर दिया, न बहुत छोटी ही। साथ ही उनकी गुलाई और मांसलता के कम में भी कमी न होने दी। उन्हें उसने ठीक गावदुम बनाया। उसकी जङ्घाओं को लावएयमय वनाने में ही श्रपनी सारी कारीगरी उसने ख़र्च सी कर दो । अतएव और अङ्गों में लावएय उत्पन्न करते समय उसे अवश्य ही बहुत अधिक वल्न और परिश्रम करना पड़ा होगा। अञ्छा तो पार्वती की ऐसी मनोहारिखी और लावएय-मयो जङ्घाओं की उपमा किससे दी जाय ? गजराज की सूँड़ से तो दी ही नहीं जा सकती ; क्योंकि उसकी त्वचा बहुत ही कर्कश होती है। रहा कदली-स्तम्भ, सो वह भी उपमा के योग्य नहीं, क्योंकि उसमें शीतलता यहुत अधिक होती है। ब्राकार में पद्यपि ये दोनों पदार्थ संसार में प्रशंसनीय कहे जा सकते हैं, तथापि पूर्वोक्र दोपों के कारण पार्वती के अरद्वय के उपमान होने की योग्यता इनमें नहीं। अतएव इस सम्बन्ध में उपमा दूँढ़ निकालने का भौभट न करना ही अच्छा है।

पार्वती के किटपश्चाद्भाग की सुन्दरता का श्रम्भान इतने ही से कर लीजिए कि शङ्कर के जिस श्रङ्क की प्राप्ति की कामना तक कोई श्रोर स्त्री नहीं कर सकी वहीं उसे बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ।

पार्वती की मेखला, अर्थात् करधनी, में लगी हुई इन्द्रनील मिं की श्यामल प्रमा के लमान सुन्दर, उस छशाङ्गो की नवीन रोमावली, नीवी को पार कर के, उस की नम्न नाभि में प्रवेश कर गई। जीखकिट पार्वती की त्रिवली को देख कर मन में यह विचार उत्पन्न होने लगा कि त्रिवली के वहाने नव-यौवनहपी कारीगर ने काम के चढ़ने के लिए तीन सीढियाँ तो नहीं बना दीं। रोमावर्ला और त्रिवर्ली की तरह पार्वती के वक्तः खल में भी अपूर्व शोभा का सञ्चार हुआ। उसकी भी उन्नित हो गई और सुन्दरता बढ़ गई।

पूल बहुत ही कोमल बस्तु है। सिरसे के फूल में और मो अधिक कोमलता होती है। जितने फूल हैं, सुकुमारता में सिरसे के फूल की बराबरी एक भी नहीं कर सकता। परन्तु मेरी समक्त में पार्वती के बाहु सिरसे के फूल से भी अधिक सुकुमार हैं। क्योंकि, एक बार परास्त होकर भी अनक्कदेव ने देवों के भी देव महादेव के कण्ठ में उन्हीं की फाँसी डाली। जो बात कोमल से भी कोमल फूल के बाणों, से नहीं हो सकी वहीं बात, महादेव जी के कण्ठ में पड़कर, पार्वती के बाहुओं ने कर दिखाई। उनके अधिक सुकुमार होने का इससे अधिक और क्या प्रमाण हो सकता है।

पार्वती के लुन्दर श्रह्णाकार कराठ ने और उस पर पड़े हुए यहे वहे गोल मोतियों के हार ने परस्पर एक दूसरे की शोभा यहुत हो वढ़ा दी। कराठ पर पड़ी हुई मुक्तामाला को देख कर इस बात का निश्चय करना कठिन हो गया कि पार्वती के सु-चार सुन्दर कराठ से उस माला की शोभा अधिक हैं गई अथवा उस माला के संयोग से कराठ की शोभा वढ़ गई। इन दोनों के संयोग से भूष्य और भूषण-भाव में भेद ही न रह गया।

सुन्दरतारूपिणी लदमी का स्वभाव वहुत ही चञ्चल है। वह एक जगह स्थिर होकर नहीं रहती। कभी कमल में रहने चली जानी है और कभी चन्द्रमा में। परन्तु जब वह कमल में वास करती है तब चन्द्रमा की अमृतवत् आनन्द्दायिनी शोभा में हाथ थे। वैठती है। और जब वह चन्द्रमा में जा रहती है तब कमल की सुगन्धि और कोमलता आदि गुलों से सञ्चित हो जाती है। परन्तु पार्वती के मुख का आश्चय लेने पर उसे इन

मालूम होता है, पार्वती की जङ्घाओं का निर्म्माण करने में ब्रह्मा ने सचमुच ही कमाल कर दिया। उसने उन्हें बहुत ही सुन्दर बनाया। न उन्हें बहुत बड़ी ही कर दिया, न बहुत छोटी ही। माथ ही उनकी गुलाई और मांसलता के कम में भी कमी न होने दी। उन्हें उसने ठीक गावदुम बनाया। उसकी अङ्गाओं को लावएयमय वनाने में ही अपनी सारी कारीगरी उसने खर्च सी कर दो। श्रतपत्र श्रौर श्रङ्गों में लावएय उत्पन्न करते समय उसे अवश्य ही बहुत अधिक यत्न और परिश्रम करना पड़ा होगा। अच्छा तो पार्वती की ऐसी मनोहारिणी और लावण्य-मयो जङ्घात्रों की उपमा किससे दी जाय ? गाजराज की सूँड़ से तो दी ही नहीं जा सकती ; क्योंकि उसकी त्वचा वहत ही कर्कश होती है। रहा कदली-स्तम्भ, सो वह भी उपमा के योग्य नहीं, क्योंकि उसमें शोतलता बहुत श्रधिक होती है। आकार में यद्यपि ये दोनों पदार्थ संसार में प्रशंसनीय कहे जा सकते हैं, तथापि पूर्वोक्त दोपों के कारण पार्वती के ऊरुद्रय के उपमान होने की योग्यता इनमें नहीं। अतएव इस सम्बन्ध में उपमा दृंद निकालने का मांमट न करना ही अच्छा है।

पार्वती के कटिपश्चाद्माग की सुन्द्रता का अनुमान इतने ही से कर लीजिए कि शङ्कर के जिस श्रङ्क की प्राप्ति की कामना तक कोई और स्त्री नहीं कर सकी वहीं उसे वैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ।

पार्वती की मेखला, अर्थात् करधनी, में लगी हुई इन्द्रनील मिला की श्यामल प्रमा के समान सुन्दर, उस कुशाङ्गो की नवीन रोमावली, नीवी को पार कर के, उस की नम्र नाभि में प्रवेश कर गई। सीलाकटि पार्वती की त्रिवली को देख कर मन में यह विचार उत्पन्न होने लगा कि त्रिवली के वहाने नच-यौवनक्रपी कारीगर ने काम के चढ़ने के लिए तीन सीढियाँ तो नहीं बना दीं। रोमावली श्रीर त्रिवली की तरह पार्वती के बन्नः खल में भी श्रपूर्व शोभा का सञ्चार हुआ। उसकी भी उन्नति हो गई श्रीर सुन्दरता वढ़ गई।

फूल यहुत ही कोमल वस्तु है। सिरसे के फूल में और भो अधिक कोमलता होती है। जितने फूल हैं, सुकुमारता में सिरसे के फूल की वरावरी एक भी नहीं कर सकता। परन्तु मेरी समक्त में पार्वती के वाहु सिरसे के फूल से भी अधिक सुकुमार हैं। क्योंकि, एक वार परास्त होकर भी अनक्ष्ट्रेय ने देवों के भी देव महादेव के कण्ठ में उन्हीं की फाँसी डाली। जो वात कोमल से भी कोमल फूल के वाणों से नहीं हो सकी वही वात, महादेव जी के कण्ड में पड़कर, पार्वती के वाहुआं ने कर दिखाई। उनके अधिक सुकुमार होने का इससे अधिक और क्या प्रमाण हो सकता है।

पार्वती के खुन्दर शङ्काकार कएठ ने और उस पर पड़े हुए यह यह गोल मोतियों के हार ने परस्पर एक दूसरे की शोभा बहुत हो बढ़ा दी। कएठ पर पड़ी हुई मुक्कामाला को देख कर इस बात का निश्चय करना कठिन हो गया कि पार्वती के खु-चार खुन्दर कएठ से उस माला की शोभा अधिक होगई अथवा उस माला के संयोग से कएठ की शोभा बढ़ गई। इन दोनों के संयोग से भूष्य और भूषण-भाव में भेद ही न रह गया।

गुन्दरतारूपिणी लदमी का स्वभाव बहुत ही चश्चल है। वह एक जगह स्थिर होकर नहीं रहती। कभी कमल में रहने चली जानी है और कभी चन्द्रमा में। परन्तु जब वह कमल में वास करती है तब चन्द्रमा की अमृतवत् श्रानन्दद्यिनी शोभा से हाथ थे। वैठती है। और जब वह चन्द्रमा में जा रहती हैं तब कमल की सुगन्धि और कोमलता आदि गुणों से वश्चित हो जाती है। परन्तु पार्वती के मुख का श्राश्चय लेने पर उसे इन

मालुम होता है, पार्वती की अङ्काओं का निम्मीए। करने में

ब्रह्मा ने सचमुच ही कमाल कर दिया। उसने उन्हें बहुत ही सुन्दर वनाया । न उन्हें वहुत वड़ी ही कर दिया, न बहुत छोटी ही। माथ ही उनकी गुलाई और मांसलता के कम में भी कमी न होने दी। उन्हें उसने ठीक गावदुम बनाया। उसकी जङ्घाओं को लावएयमय वनाने में ही अपनी सारी कारीगरी उसने ख़र्च सी कर दो। अतएव और अङ्गों में लावएय उत्पन्न करते समय उसे अवश्य ही वहत अधिक यत्न और परिश्रम करना पड़ा होगा। अञ्जा तो पार्वती की ऐसी मनोहारिणी और लावएय-मयो जङ्गात्रों की उपमा किससे दो जाय ागजराज की सुँड से तो ही ही नहीं जा सकती; क्योंकि उसकी त्वचा वहत ही कर्कश होती है। रहा कदली-स्तम्भ, सो वह भी उपमा के योग्य नहीं, क्योंकि उसमें शीतलता वहुत श्रधिक होती है। त्राकार में यद्यपि ये दोनों पदार्थ संसार में प्रशंसनीय कहे जा सकते हैं, तथापि पूर्वोक दोषों के कारण पार्वती के ऊरद्वय के उपमान होने की योग्यता इनमें नहीं। अतएव इस सम्बन्ध में उपमा ढुँढ़ निकालने का भंभट न करना ही अच्छा है।

पार्वती के कटिपश्चाद्माग की सुन्दरता का अनुमान इतने हीं से कर लीजिए कि शहर के जिस श्रक्क की प्राप्ति की कामना तक कोई और स्त्री नहीं कर सकी वहीं उसे वैठने का सौमान्य पार्वती की मेखला, श्रर्थात् करधनी, में लगी हुई इन्ड्रनील

मिंग की श्यामल प्रभा के समान सुन्दर, उस कृशाओं की नवीन रोमावलों, नीवीं को पार कर के, उस की नम्न नाभि में प्रवेश कर गई। ज्ञीणकटि पार्वती की त्रिवली को देख कर मन में यह विचार उत्पन्न होने लगा कि त्रिवली के वहाने नव-यौवनक्षपी कारीगर ने काम के चढ़ने के लिए तीन सीढियाँ तो नहीं बना दीं। रोमावली श्रीर त्रिवली की तरह पार्वती के वक्तः खल में भी अपूर्व शोमा का सञ्चार हुआ। उसकी मी उन्नति हो गई श्रीर सुन्दरता बढ़ गई।

फूल बहुत ही कोमल वस्तु है। सिरसे के फूल में और मो अधिक कोमलता होती है। जितने फूल हैं, सुकुमारता में सिरसे के फूल की वरावरी एक भी नहीं कर सकता। परन्तु मेरी समक्त में पार्वती के वाहु सिरसे के फूल से भी अधिक सुकुमार हैं। क्योंकि, एक वार परास्त होकर भी अनक्षदेव ने देवों के भी देव महादेव के कण्ठ में उन्हीं की फाँसी डाली। जो वात कोमल से भी कोमल फूल के वाणों, से नहीं हो सकी वहीं वात, महादेव जी के कण्ठ में पड़कर, पार्वती के वाहुओं ने कर दिखाई। उनके अधिक सुकुमार होने का इससे अधिक और क्या प्रमाण हो सकता है।

पार्वती के सुन्दर शङ्काकार करंठ ने और उस पर पड़े हुए वड़े वड़े गोल मोतियों के हार ने परस्पर एक दूसरे की शोभा वहुत हो वढ़ा दी। करंठ पर पड़ी हुई मुक्तामाला को देख कर इस बात का निश्चय करना कठिन हो गया कि पार्वती के सु-चार सुन्दर करंठ से उस माला की शोभा अधिक होगई अथवा उस माला के संयोग से करंठ की शोभा वढ़ गई। इन दोनों के संयोग से भूष्य और भूषण-भाव में भेद ही न गह गया।

सुन्दरतारूपिणी लदमी का स्त्रभाव वहुत ही चञ्चल है। वह एक जगह स्थिर होकर नहीं रहती। कभी कमल में रहने चली जाती है और कभी चन्द्रमा में। परन्तु जब वह कमल में वाम करती है तब चन्द्रमा की अमृतवत् आनन्दद्यिती शोभा से हाथ थे। बैठती है। और जब वह चन्द्रमा में जा रहती है तब कमल की सुगन्धि और नोमलता आदि गुणें से विञ्चत हो जाती है। परन्तु पार्वती के मुख का आश्रय लेने पर उसे इन

देनों प्रकार के गुणां की प्राप्ति का लाम हुआ। क्यांकि, चन्द्रमा और कमल दोनों के गुण उमा के मुख में विध्यमन थे।

पार्वती के लाल लाल विशव श्रोष्ट्रां पर फैली हुई मधुर मुसकान की श्रवुरूपता किसी और वस्तु में ढूंड निकालना वड़ा कठिन काम है। उसकी समता का मिलना दुष्पाप्य ही समित्रिए। हाँ, यदि सफ़ेद रङ्ग का फूल नये निकले हुए लाल लाल कोमल पत्ते पर रस दिया जाय श्रथवा यदि शुभ्र मुका-फल निर्मल मँगे पर स्थित हो जाय तो कहीं पार्वती के मुसकान की कुछ वरावरी कर सके तो कर सके।

पार्वती की वाणी की मधुरिमा का मैं कैसे वर्णन कहं। जिस समय वह बोलती थी, मालूम होता था कि उसके कएठ से खुश की धारा वह रही है। उस समय कोकिल का कलरव भी. अनिमल वीणा के स्वर के समान, सुनने वालों के कानों को वुरा मालूम होता था। कोकिल की मधुरिमामयी वाणी भी पार्वती के मधुर भावण के सामने कर्णकठोर बात होती थी।

डसकी चिकत चितवन उन नील कमलों की भी शोमा और चञ्चलता से अधिक शोमामयी और चञ्चल थी जो पवन-पूर्ण स्थान में होने के कारण ख़्व इधर उधर हिलते हैं। उसकी ऐसी चाञ्चल्य-पूर्ण दृष्टि को देख कर कभी तो मन में यह वात आती कि उसने उसे हरिणियों से सीखा है और कभी यह शङ्का होती कि नहीं, इस तरह की दृष्टि इसीने हरिणियों को सिखाई है।

रेलवाला पार्वती की मुकुटियाँ बहुत वड़ी और काली थीं। वे ऐसी थीं, मानों सलाई से काजल की दो रेखायें खींच दी गई हों। ऐसी विलास-सुमग और काली काली दीर्घ मेंहीं को देख कर, बेचारे काम का, अपने घन्वा के सीन्दर्घ से सम्बन्ध रखने वाला, सारा गर्व छग में छुट गया। तब तक वह यही सममता था कि वकता और सुन्दरता ब्रादि के सम्बन्ध में मेरे घनुप की वरावरी करने वाला लंसार में और कोई पदार्थ नहीं। पार्वती की भोहों ने उसके इस सम को समूल दूर कर दिया।

चमरी नाम की खुरागायें यह समभती हैं कि हमारे बाल वड़े ही कोमल और वड़े ही मनोहारी हैं। यदि इन गायां का जन्म तिर्यक्ष-यानि में न होता, अतपत्र यदि इनके हृद्य में लजा को भी स्थान मिल सकता, तो पर्यतराज हिमालय की परम खुन्दरी कन्या पार्वती के केशपाश देख कर ये अपने केश-सम्बन्धी सौन्दर्य्य के भेम को अवश्यही शिधिल कर देती। परन्तु निर्लंज होने के कारण, संभव है, वे अब तक भी अपने ही वालों को संसार में सब से अधिक खुन्दर समक्त रही हो। यदि बात ऐसी हो तो इनकी ऐसी समक सर्वथा अमपूर्ण समकना चाहिए।

पार्वती के किस किस अद्ग का वर्णन किया जाय। मैं तो उसे ब्रह्मा की कारीगरी का सब से अच्छा नम्ना समम्ता हूँ। मेरा अनुमान तो यह कहता है कि एक विशेष कारण से ब्रह्मा देव ने ऐसे सर्वसुन्दर रूप का निर्माण किया। मालूम होता है, उसने सोचा कि चन्द्र और कमल आदि उपमा देने थेान्य जितने सुन्दर सुन्दर पदार्थ संसार में हैं, सब को एकब कर्डं किर उन्हें अपने अपने स्थान पर यथाक्रम रख्ँ तब देखूँ कि उन सब के एकब संयोग से सुन्दरता की कितनी वृद्धि होती है। पार्वती के रूप को इतना सुन्दर बनाने का यही कारण जान पड़ता है। इसी से उपमा देने योग्य सारे सुन्दर पदार्थों का सार लेकर उसने पार्वती को बनाया।

ऐसी यौवनवती और सुन्दरी पार्वती एक दफ्रे अपने पिता

के पास वैटो थो कि इतने में सर्वत्र यथेच्छ विहार करने वाले नारद्रमुनि वहाँ आगये। उन्होंने पार्वती को देख कर उसके पिता हिमालय से कहा—तु•हारो यह कन्या महादेव जी की पत्नी होगी। यह ऐसी सौमाग्यशालिनी होगी कि अपने प्रेमा-धिक्य से अपने पित शङ्कर की अर्ड्डाङ्गिनी बन जायगी। इसे कमी सपत्नी-सम्बन्धी दुःख न सहना पड़ेगा।

इसी से युवावस्था को प्राप्त होने पर भी पार्वती के विवाह का कुछ भी प्रवन्ध उसके पिता ने न किया। पार्वती के लिए महादेव जी से अच्छा और कौन वर मिल सकता था ? अतएव हिमवान ने अपने मन में सोचा कि जब इसके भाग्य में शहर की पत्नी होना लिखा है तब श्रीर किसी वर की खोज करना बुधा है। मन्त्रों से पवित्र किये गये हब्य को परम तंजस्वी अग्नि के सिवा और कोई भी तेज पाने का अधिकारी नहीं। यह सब ठीक है, परन्तु यहाँ पर यह वात पूछी जा सकती है कि कन्या इतनी सयानी हो जाने पर भी हिमालय ने महादेवजी से प्रार्थना क्यों न की कि कुपा करके आप पार्वती का पाणिग्रहण कर लीजिए। इसका उत्तर यह है कि स्वयं ही कन्या-मम्बन्धिनी याचना करना हिमालय ने उचित न समसा। उस ने कहा—प्रार्थना करने पर यदि महादेवजो मेरी बात न मानें तो मेरा अपमान होगा। इसी से वह इस सम्बन्ध में कुछ न कर सका। यह चुप हो रहा। ऐसे अवसर उपस्थित होने पर साधु स्वभाव सज्जन इसी मार्ग का अवलम्बन करते हैं। वे ऐसा ही करते हैं जैसा हिमालय ने किया। इसके सिवा हिमालय के चुप रहने का एक कारण और भी था। अपने पिता दक्त से कुद्ध होकर पूर्व-जन्म में सतीर्द्धापणी पार्वती ने जब से शरीर छोड़ा तव से महादेवजी दूसरा विवाह तो करना दूर रहा, सारे संसारी संसटों को छोड कर विरक्त हो गये थे श्रौर घिरकों

से विवाह की वात खेंड़ना कभी युक्तिसङ्गत नहीं माना जा सकता।

इस घटना के कुछ काल उपरान्त महादेवजी इन्द्रियों के विकारों को जीत कर, चर्माम्बर धारण किये हुए, हिमालय के एक बहुत ऊँचे शिखर पर चले गये। इस शिखर के ऊपर गङ्गाजी बहती थीं। वहाँ देवदार का घना वन भी था। गङ्गा के किनारे होने के कारण वह वन सदा हरा भरा रहता था। कस्त्री-मृग वहाँ स्वच्छन्दता-पूर्वक घूमा करते थे। उनकी नामियों से गिरी हुई कस्त्री से वह सारा प्रदेश सुगन्धित था। कितने ही किचर भी उस शिखर पर रहते और अपने मधुर आलापों से उस स्थान की रमणीकता बढ़ाते थे। ऐसे शितल, सुगन्धिपूर्ण और मनोहारी शिखर पर, तप करने के इरादे से, शङ्कर जी ने जाकर निवास किया।

शिवजी के साथ उनके भृक्षे श्रादि गए भी उस पर्वत पर गये। वहाँ उन्होंने नागकेसर के फूलों श्रीर पत्तों को कानों पर खोंसा—उनके कुएडल बना कर उन्होंने पहने। शरीर पर कोमल कोमल भोजपत्र के बस्त उन्होंने धारण किये। फिर मैनसिल श्रीर शिलाजीत से व्याप्त होने के कारण सुगन्धित शिलातलों पर वे लोग जा बैठे श्रीर मनमाना विहार करने लगे।

गण हो नहीं, शिवजी के साथ उनका वाहन नन्दी वैल भी वहाँ गया। जमो हुई वर्फ़ की शिलाओं को उसने अपने खुरों से खोदना और मदोन्मत्त होने के कारण गर्व से गम्भीर ध्वित करना आरम्भ किया। उसे देख कर वहाँ के गवयनामक पहाड़ी पशु भयभीत हो उठे। उसकी तरफ़ आँख उठा कर देखना भी उनके लिए दुःखदायक हो गया। इस पर्वत पर श्रेर भी बहुत से थे जब कभी नन्दी को उनकी दहाड़ दूर से सुनाई देती तव वह उसे असहा हो उठती। उस समय वह भी वड़े ही उच्च-स्वर से डकारने लगता।

पेसा मनोहर और एकान्तवर्ती स्थान पाकर शिवजी ने वहाँ तपस्या करने का निश्चय किया। उनकी श्राठ मूर्तियों में से एक मृति श्रान्न भी है। वहाँ पर उन्होंने श्रपनी उसी मूर्ति, श्रयात् श्रान्त, की स्थापना की। फिर समिधा नाम की लकड़ियों से उसे उन्होंने ख़ूव हो प्रदीह किया। जितने प्रकार के तप हैं उनके फलों के दाता यथिप श्राप हो हैं तथापि किसी श्रानियं-चनीय कामना की प्रेरणा से उन्होंने स्वयं ही, उस प्रदीह श्रानिक को सामने एक कर, तपस्या श्रारम्भ की। कामना की श्रलौकि-कता के विचार से उनका इस तरह तप करना श्रचम्भे की श्रात नहीं।

देवताओं से भी पूजा किये गये शिवर्जी की तपस्या का समाचार पा कर शैलाधिराज हिमालय को एक बात ल्भी। उसने कहा—पार्वती की ओर शिवजी का ध्यान आकृष्ट करने कहा पह अच्छा अवसर है। अतपव उसने परम पूजनीय शिवजी की सेवा-शुश्र्या करने के लिए पार्वतो को उनके पास भेजने का निश्चय किया। उसने अपनी प्यारी पुत्रो पार्वतों को बुला भेजा। फिर जया और विजया नाम की दो साखियों के साथ उसे शिवजी के समीप भेज दिया। उसने उस तपी-भूमि में जाकर शिवजी से मार्थना की कि मैं पिता की आज्ञा से आपकी सेवा करने आई हूँ। क्रपा करने मुक्ते आज्ञा दोजिए। सियों का साजिध्य यद्यपि पूजा-पाठ, तपस्या और समाधि में कुछ न कुछ विद्य अवश्य डालता है। पर यह बात साधारण जनों के लिए ही कही जा सकती है, शिवजी के लिए नहीं। इसी से पार्वती को विक्तकप समभ कर भी, उन्होंने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर सी और उसे सेवा करने की आजा दे दी।

सच तो यह है कि विकार-जनक वार्ते आँकों के सामने उपस्थित होने पर भी जिन महात्माओं का चित्त चञ्चल नहीं होता वही सबे धेर्यघारी और तपस्वी कहे जा सकते हैं।

सुन्दर केशों वाली पार्वती वहाँ अपनी सखियों के साथ सुल से रहने और शिवजी को सेवा करने लगी। वह प्रतिदिन पातःकाल उठ कर पहले तो वेदी को काइकर स्वच्छ कर देती। किर शिवजी के अनुभान के लिए जल मर लाती। तदनन्तर वह पूजन के लिए अच्छे अच्छे फूल और कुश भी ले आती। रस तरह प्रति दिन वह बड़े ही मिक्तमाव से शिवजी की सेवा करती। इस सेवा-गुश्र्या से उसे कुछ थकावट अवश्य शा जाती, परन्तु शिवजी के ललाटवर्ती चन्त्रमा की किरणों के स्पर्श से उसका वह सारा थकान और परिश्रम दर हो जाता।

## दूसरा सर्ग।

# देवताओं का ब्रह्मा के पास जाना और





मुखवाले देवताओं के आने का समाचार सुनकर ब्रह्माजी कृपा-पूर्वक उनके सामने आकर इस तरह प्रकट हुए जिस तरह सुँदे हुए कमलोंबाले सरोवरों के सामने प्रातःकाल सूर्य प्रकट होता है। सारे संसार को उत्पन्न करनेवाले चतुर्मुख ब्रह्मा को सामने देख कर देवताओं ने उन्हें सादर प्रणाम किया। फिर वे सुन्दर और सार्थक शब्दों से उन वागीश ब्रह्मा की स्तुति करने सुगे। वे बोले—

भगवन्, श्रापको नमस्कार । जब सृष्टि नहीं हुई थी तब एक मात्र श्राप ही विद्यमान थे । उस समय श्राप एक ही रूपवाले थे । सत्व, रज श्रीर तम—इन तीन गुणों का विभाग तो श्रापने पीछे से किया। इसी विभाग के अनुसार ही आपको ब्रह्मा, विष्णु और महेश की उपाधियों से युक्त, पृथक् पृथक् तीन रूप धारण करने पड़े। हे अज, जिस समय सर्वत्र जल ही जल था, पश्च-महाभूतों की उत्पत्ति तक न हुई थो, उस समय आप ही ने अपने अमोध बीर्य को उस सिलल-गाशि में छोड़ा। उसो से इस चराचर विश्व की उत्पत्ति हुई। यही कारण है जो आप इस विश्व के उत्पादक कहे जाते हैं। मृल में यद्यपि आप अकेते ही हैं तथापि सृष्टि की उत्पत्ति, उसका पालन और उसका संहार करने के लिए आपने अपने ही में तीन अवस्थाओं की कल्पना करके अपनी अनन्त महिमा का परिचय दिया है; और सृष्टि, स्थिति, प्रलय के मिन्न सिन्न सीनों काम ब्रह्मा, विष्णु और शिव होकर आपने ही अपने ऊपर लिये हैं। यथार्थ में तो आप अकेते ही हैं। निर्देश किये गये प्रयोजनों से ही आप एक के तीन हो गये हैं।

जब आपने सृष्टि-रचना की इच्छा की तब आपने अपने ही शरीर के दो साम कर दिये। उनमें से एक भाग छो और दूसरा पुरुष हुआ। आपके वही दोनों माग संसार के माना-पिता हुए। इसे आप हमारा ही कथन न समिकए। प्राचीन से भी प्राचीन तत्त्वज्ञों ने यह बात स्वोकार की है। एक हज़ार चतुर्युगियों का तो आपने अपना दिन बनाधा और इतनी ही चतुर्युगियों की अपनी एक रात बनाई। आप अपने निर्दिष्ट दिन में जब जागते रहते हैं तभी चराचर की सृष्टि होती है। जब तक आप जागे हैं तभी तक सृष्टि का अस्तित्व समिक्स । जब आप की रात आती है और आप सो जाते हैं तब सृष्टि का संहार हो जाता है। इसी से आपका दिन ही सृष्टि और आप की रात ही पश्चमहाभूतों की प्रलय है।

श्रापकी महिमा को तो देखिए। यह साय संसार श्राप ही

सं उत्पन्न होता है; परन्तु आप किसी से भी उत्पन्न नहीं होते। संसार की उत्पत्ति के कारण तो आप अवश्य हैं, परन्तु आपकी उत्पत्ति का कोई कारण नहीं। जगत् का नाश तो आप करते हैं, परन्तु आपका कभी नाश नहीं होता—यह जगत् तो सान्त है, परन्तु ग्राप अनन्त हैं। जगत् के तो श्रादि श्राप अवस्य हैं ; परन्तु स्वयं आदि-रहित अर्थात् अनादि हैं । इसके सिवा, जगत् के ईश्वर होकर भी आपका कोई ईश्वर नहीं। भगवन्, अपनी ही आत्मा से आप अपने को जानते हैं। श्रात्मद्यान के लिए आपको और किसी वस्तु की सहायता अपेडित नहीं। अपने को आप उत्पन्न भी अपनी ही आत्मा से करते हैं। इतना ही नहीं, किन्तु आप इतने समर्थ हैं कि आप स्वयं ही अपनी आत्मा में लीन भी हो जाने हैं। आपकी स्थिति और ऋापका लय, ये दोनों जिस तरह सर्वथा आप हों के हाथ में हैं उसी तरह श्रापके सम्बन्ध का ज्ञान प्राप्त करना मो सर्वथा आप ही के अधीन है। और किसी को उसका ज्ञान होना सर्वथा असम्भव है।

निद्यों और समुद्रों के समान तरलतापूर्ण भी श्राप ही हैं। श्रीर वड़े वड़े पर्वतों के समान काठिन्य-पूर्ण भी श्रापही हैं। इन्हियों के द्वारा प्रहण किये जाने योग्य घट-पटादि पदार्थों के समान स्थल भी श्राप ही हैं और परमाणुत्रों के स्थान स्वन्न भी श्राप ही हैं। तृण और तृल के समान हलके भी श्राप ही हैं। श्रीर हेमादि के सहश गुरु, श्रर्थात् भार्य, भी श्राप ही हैं। कारणहप भी श्राप ही हैं श्रीर कार्यहप भी श्राप ही हैं। अखिमा श्राह जितनी विभृतियाँ हैं वे सभी श्रापको प्राप्य हैं; जिसकी श्राप इच्छा करें वही हाथ जोड़ श्रापके सामने खड़ी हो जाय। जिनका उपोद्घात प्रणव है, जो उदास, श्रमुदास तथा स्वरित इन तीन स्वरों से उचारण की आती हैं, जिनका

मंतिपान कर्म अनेक प्रकार के यज हैं, और जिनका चरम लक्ष्य स्वर्ग की प्राप्ति कराना है, उन वेद-वाश्तियों की उत्पत्ति के कारण आप ही हैं। वेद भगवान आप ही की कृपा से प्राप्त हुए हैं। नाना प्रकार के मोग और अपवर्ग आदि पुरुपाओं की माप्ति के मार्ग में प्रवृत्त कराने वाली सन्व-रजस्-तमोमयो त्रिगु-णात्मिका प्रकृति आप ही हैं और विना ज्या भी उन पुरुपाओं में लिल हुए, नरस्य वन कर, उस प्रकृति के कार्य्यकलाप का तमाशा देखने वाले भी आप ही हैं। मांस्य-शास्त्र के बाता पिएडतों की यही सम्मित है और इसके यथार्थ होने में सन्देह भी नहीं। क्योंकि, आप संसार को तो अनेक सांसारिक कार्यों में लिल रखते हैं, परन्तु आप उन से अलित ही रहते हैं।

ऋग्निप्दासादि पितरों के भी पिता और इन्ड शादि देव-ताओं के भी देवता आप ही हैं, कोई और नहीं। यहाँ तक कि हान्द्रिय, अर्थ, मन, बुद्धि, आत्मा, महत्, ज्यक्त और परम-पुरुष के भी आगे जो कुछ है, नह भी आप ही हैं। हज्य भी आप, यजमान भी आप, ओल्य-यस्तु भी आप और मोक्ता भी आप ही हैं। जो कुछ इस विश्व में बेय (जानने योग्य) है वह भी आपही हैं और उसके बाता भी आपही हैं। यही नहीं, किन्तु जिस परात्पर वस्तु का ध्यान किया जाता है वह और उसके ध्यानकर्ता भी आप ही हैं।

देवताओं के धुस से ऐसी पथार्थ और मनोहारिणी स्तृति सुन कर ब्रह्माजी बहुत असम हुए। अतएव उन पर कृपा करने के इरादे से वे वोले। द्रव्य, गुण, क्रिया और जाति, इन चार भेदों के अनुसार भाषण-पद्धति, अर्थात् वाणी की प्रवृत्तियाँ, चार प्रकार की होती हैं—वेंबर्रा, अृतिगोचरा, स्रोतितार्था और स्दमा। इसी सेशम्दों की प्रवृत्ति का नाम चतुष्ट्यी है। अतएव पुरातन कवि ब्रह्मा जी के चार्रो सुक्षों से निकलने के कारण

वाणी की चार प्रवृत्तियाँ, श्रर्थात् उनकी चतुष्टयी, सचहुच ही यथार्थ हो गई। उसके चारों प्रकार सफलता को प्राप्त हो गये।

ब्रह्माजी ने कहा—बड़ी बड़ी भुजाओं वाले हे परम पराक्रमी देववर्ग! में तुम्हारा सादर स्वागत करता हूं। तुम तो सब आज यहाँ एक ही साथ आकर उपस्थित हुए हो। कहो, कुशल तो है? तुम लोगों में से जिसका जैसा प्रभाव है तद्बुसार ही उसे अधिकार भी दिया गया है। अपने अपने अधिकार के पद पर अधिष्ठित हो कर भी तुम्हारा एक ही साथ मिल कर आना बिना किसी विशेष कारण के नहीं हो सकता। तुम्हारे मुखों पर मिलनता छाई हुई है। उन पर प्रसन्नता की कुछ भी भलक नहीं। हिमपात से नच्चों की ज्योति जैसे लीए हो जाती है हैसे ही तुम्हारे मुखों की शोभा भी सीए दिखाई देती है। कहिए, मामला क्या है?

पहले इन्द्र ही को दंखो। उनके वज की धार कुित्रत सी
है। उससे न तो आग की चिनगारियाँ ही निकलती हैं और
न उसके चारो ओर प्रभा-मगड़ल ही दिखाई देता है। वहण के
पाश की भी बुरी दशा है। इस पाश को देखते ही शत्रुओं का
दर्ण च्र हो जाता रहा है। परन्तु इस समय वहण के हाथ में
वह इस प्रकार नष्ट-वीर्य सा दिखाई देता है जैसे गारुड़ीय मन्त्रों
के प्रभाव से सर्प का बीर्य नष्ट हो जाता है। कुबेर ने तो अपने
हाथ से गदा ही रख दो है। गदारहित उनके बाहु टूटी शाखा
वाले वृक्त की समता कर रहे हैं। यह दशा देख कर अनुमान
होता है कि किसी ने उनका अवश्य ही पराभव किया है और
इस पराभव से उन्हें ऐसा दु:स हुआ है जैसा कि कलेजे में
चुभे हुए बाण से होता है। यमराज का भी हाल अच्छा नहीं।
वे चुपचाप बैठे हुए अपने दएड से पृथ्वी पर रेखायें खींच
रहे हैं। उनका यह दएड आज तक कभी निक्तल नहीं हुआ।

परन्त, इसी अमोघ दएड से वे आज लोहे की एक साधारण शलाका या कुदाली का काम ले रहे हैं। मूमि खुरचने और सोदने का काम लोहे के छोटै मोटे शौजारों ही से लिया जाता है. प्रभापूर्ण दएड से नहीं। मैं देखता हूं कि यमराज का पैसा दिव्य दरांड इस समय विलक्कल ही ख्तिहीन हो रहा है। उसमें जमक का नाम तक नहीं। यह बड़े ही अपमान और साधव की वात है।

इन दिक्पाल देवतायां की तरह औरों की अवस्था भी शोचनीय हो दिखाई देती है। देखिए, ये द्वादशादित्य हैं। परन्त इनके प्रताप और तेज का कहीं पता नहीं। ये तो बिल-कुल ही शीतल हो गये हैं। वेचारे चुपचाप चित्र लिखे से विलाई देते हैं। जान पड़ता है कि इनका श्रस्तित्व श्रव केवल देखने ही के लिए हैं और किसी काम के अब ये नहीं। उन-चासों पवन भी बहुत ब्याकुल जान पड़ते हैं। ऐसा मालुम होता है जैसे किसी ने उनके वेग का नाश कर दिया हो। जलों को भी देखिए; वे उलटे वह रहे हैं। इस से सुचित होता है कि उनके प्रवाह को किसी ने रोक दिण है। रुद्रों का भी कुछ हाल न पृक्षिए। जटाजुटों में घारण किये हुए चन्द्रमा की किएगों वाले उनके शीश ऊपर को उठते ही नहीं ; वे नीचे ही को अके हुए हैं। हुङ्कार का शब्द भी उनके मुखों से अब नहीं निकलना ।

तुम लोगों की तो पहले बड़ी प्रतिष्ठा थी। तुम्हारे श्रिध-कार वड़े ही महत्वपूर्ण हैं। परन्तु आज तो कुछ और ही बात दिखाई देती है। कही तो, हो क्या गया है ! क्या कोई बहुत बड़े बलशाली शत्रुओं से सामना पड़ा है और क्या उन्होंने तुम्हारी मान-मर्यादा का उसी तरह उल्लंघन कर दिया है जिस तरह की सामान्य शास्त्रों के नियमी का उल्लंघन विशेष

शास्त्रा, अर्थात् अपवादक्ष नियमीं, से किया जाता है ? वल, पौठप और पराक्षम में क्या तुम से भी कोई बढ़ गया ? तुम्हारे इस प्रतिष्ठा-सङ्ग का कारण क्या ? बेटा, कहो तो किस लिए तुम सब मिल कर मेरे पास आये हो ? वोलो। मेरा काम तो केवल संसार की सुन्दि करना है। परन्तु उसकी रक्षा का भार तुम्हीं पर है। यदि तुम्हारे अधिकार छिन गये तो इस संसार की रक्षा फिर कैसे होगी ?

ब्रह्मा जी के मुख से निकली हुई ऐसी सहातुभूतिपूर्ण बातें सुन कर इन्द्र ने, मन्द मन्द सलने वाली वायु से हिलाये गये कमलें के समुद्राय के सदृश शोभाधारी, अपने एक हज़ार नेजों से इहएपित की तरफ़ देखा। उसने आँखों झारा सुरगुरु वृहस्पति से यह इशारा किया कि आप ही अब हम लोगों के आने का कारण बहत्त्व से निवेदन की जिए। सुरगुरु ने इन्द्र की बात मान ली। इन्द्र के सदृश उनके यहिए हज़ार आँखें न थीं, दो ही थीं; तथापि प्रभाव में उनकी वे दो आँखें इन्द्र की एक हज़ार आँखों से भी अधिक महत्त्व रखती थीं। उन दो आँखों से इहस्पतिजी वर्तमान काल ही की नहीं, भूत और भविष्यत् की भी घटनायें प्रत्यक्तवत् देख सकते थे। देवताओं के ऐसे सर्वन्दर्शी गुरवर वृहस्पति ने हाथ जोड़ कर ब्रह्मदेव से इस प्रकार देवताओं की दुर्शा का वर्णन आरम्भ किया—

सगवन, श्रापने गहुत ठीक कहा। श्रापका श्रम्मान सर्वधा सच है। हमारे सारे श्रधिकार मनुश्रों द्वारा द्विन गये हैं। श्राप तो अन्तर्यामी और घट घट के वासी हैं। फिर भला, श्रापको हमारी दुर्गति का हाल क्यों न मालूम हो जाय? भला, श्राप से भी कोई वात छिपी रह सकती है? प्रभो, हम लोगीं की विपदा का ठिकाना नहीं। तारक नाम के श्रसुर ने श्राप से जो वर पाया था उसके प्रभाव से वह बहुत ही उद्देश्ड हो गया है। घूमकेत का उदय जिस तरह तीनों लोकों में नाना प्रकार के उपद्वों का कारण होता है, दैसे ही यह उद्देख दैत्य भी हम लोगों के बास और सन्ताप का कारण हो रहा है। हमारे लिए यह भी एक प्रकार का धूमकेत ही है। इसके किये हुए अत्याचारों का वर्णन थोड़े में सुन लीजिए—

हम लोगां में सूर्य से अधिक तेजस्वी और कोई नहीं।
परन्तु ऐसे ज्योतिष्मान सूर्य को भी तारक की अधीनता स्वीकार करनी पड़ी है। सूर्य को मनमाना प्रकाश करने की आहा
नहीं। तारक को राजधानी में उसे केवल इतना हो प्रकाश
प्रकट करने की आहा है जितने से उस दैत्य को विलास-वापियों
( यावड़ियों ) के कमल खिल उठें। चन्द्रमा का यह हाल है
कि उसे अन्य लोक में चले जाने की अनुमति ही नहीं। तारक
की आहा से शुक्षपत्त हो में नहीं, कृष्ण पत्त में भी उसे उदित
होना पड़ता है। फिर यही नहीं कि उसे कम कम से बढ़ा कर
अपनी कलाओं को प्रकट करना पड़े। नहीं, उसे अपनी सभी
कलाओं से एक ही साथ तारक की सेवा करनी एड़ती है।
हाँ, इतनी रियायत वह अवश्य करता है कि चन्द्रमा की जो
कला शिवजी के जटाजूट में है उसे वह नहीं छीनता। तारक
के डर सं बेचारे चन्द्रमा को सदा ही पूर्णिमा को चाँदनी की
छटा छिटका कर उसके नगर की शोमा पढ़ानी पड़ती है।

पवन को दुर्गित का हाल भी कुछ न पृक्षिए। मारे डर के वह पुष्पवारिकाओं के पास तक नहीं जा सकता। उसे सदा ही यह भय लगा रहता है कि यदि मैं भूल से भी वहाँ गया और मेरे चलने से दो चार फूल डालियों से गिर पड़े या कहीं उड़ गये तो यह दैत्य मुभ पर चोरी का इलज़ाम लगा कर ज़हर ही अभे दएड देगा। इससे वह वाटिकाओं की तरफ़ कभी जाता ही नहीं। हाँ, उस अत्याचारी दैत्य के पास उसे ज़रूर जाना पड़ता है। सो अपने मतलव से नहीं, उसकी सेवा करने के लिए। जब तक वह उसके पास रहता है तब तक बहुत सँभल कर उसे रहना पड़ता है। ताड़ का पक्षा हिलने से बायु का जितना सञ्चार होता है बस उतना ही वह उसके पास चलता है। तारक पर पक्षा किये जाने की श्रव ज़रूरत नहीं। पक्षे का काम श्रव पवन-देवता ही के सुपुर्द है। श्रुतुओं का यह हाल है कि श्रव वे श्रपने निर्दिष्ट कम से प्रकट नहीं हो सकते। श्रोष्म, वर्षा, शरद, शिशिर श्रोर हेमन्त का कम जाता रहा। श्रव इन सब ऋतुओं को बसन्त बन कर तारक के लिए सैकड़ों तरह के फूल देने पड़ते हैं। वे सब श्रव उसके माली वन रहे हैं। संसार की सेवा से श्रव उन का कोई सरोकार नहीं रहा।

देचारा रहाकर समुद्र भी तारक के कारण पोड़ित है। तारक के पास उसे रहां की भेट सदा हो भेजनी पड़ती है। फिर भी उन अमूल्य रहां की चड़ी बड़ी राशियों को भी वह कुछ नहीं समसता। "और लाओ, और लाओ"—कह कर समुद्र को वह धमकाया हो करता है। इस कारण समुद्र की जान आफ़त में है। वह जलसमृह के भीतर बैठा हुआ दिन रात इसी फ़िक्र में रहता है कि कब और रहा तैयार हों और कब मैं उनको लेकर तारक की भेट कहं। बात यह है कि रहा एक ही दिन में तो ढेर हो नहीं जाते; वे तो धीरे धीरे बनते हैं। परन्तु तारक इस उज़ को वहाना समसता है। वासुकि आदिक वड़े बड़े नागों के मस्तकों की देदीण्यमान मिश्रया से वह दुए दैत्य दीपक का काम लेता है। इन सपीं को उसने आका दे रक्खों है कि तुम मेरे हो महलों में उपस्थित रहा करों और रात को अपनी मिश्रयाँ जगह रख दिया करो। और तरह के दीपकों के बुक्त जाने का डर रहता है। तुम्हारे शीर

की मिर्या बुक्त नहीं। इससे में उन्हीं से दीपक का काम लुँगा। इस श्राञ्चा के वशवर्ती होकर सारे सर्पराज सदा उसके महलों में उपश्वित रहते हैं और उसकी सेवा करते हैं। वे तो वहीं, प्रत्यक्त इन्द्र को भी तारक की सेवा करनी पड़ती है। महेन्द्र भी उसकी छुपा के भिस्तारी हो रहे हैं। उसे प्रसन्न रखने के लिए करणहुन के सुन्दर सुन्दर फूलों के हार श्रीर गजरे तैयार करा कर रोज़ ही उन्हें अपने कर्मचारियों के हाथ उसके पास भेजना पड़ता है। भगवन्, इतना करने पर भी वह यसन्न नहीं होता। हम सभी यथाशिक उसकी श्राराधना श्रीर सेवा-शुश्रृषा करते हैं। तिस पर भी वह अत्याचार और उत्पी-ड़न नहीं छोड़ता। उसके कारण तीनों लोकों में हाहाकार मचा रहता है। उससे सभी को हिश मिलता है। बात यह है कि दुश्शील और दुर्जन उपकार करने से शान्त नहीं होता। यदि उसका श्रपकार किया जाता है—यदि उसके दुष्कृत्यों का यथेष्ट बद्ना दिया जाता है—तभी वह शान्त होता है। ऋन्यथा उस के अत्याचार यन्द नहीं होते । यथेष्ट दएड देना ही उसकी दुष्टता का एक मात्र इलाज है।

हम लोग उस दुए दैत्य की किन किन दुष्टताओं का वर्णन करें। जिस नन्दन-वन के परमोत्तम पुष्प देवाङ्गतार्थे भी अपने सुकुमार हाथों से धीरे धीरे तोड़ती रही हैं उन्हीं पर उसकी श्राज्ञा से श्रव कुल्हाड़ी चलती है। उनके पसे और टहनियाँ ही नहीं, डालें तक कार डाली जाती हैं। यहाँ तक कि समृचे पेड़ भी कभी कभी जड़ से काट गिराये जाते हैं।

सहस्रां सुरनारियों को उसने क़ैंद कर रक्खा है। जब वह सोता है तब क़ैद की हुई वही खुराइनायें उस पर चमर चलाती हैं। उनके लिए यह आजा है कि चमर इस तरह चलाओ जिसमें केवल इतनी ही हवा चले जितनी कि साँस चलती

है। उन वेचारियों को यह सब अपमान सहना पड़तां है। वे ऐती जाती हैं और चमर चलाती जाती हैं। उनकी आँखों से गिरे हुए आँखुओं से चमर मीग जाते हैं। आँखुओं से भीगे हुए चमरों के जल के जो कण बरसते हैं वे बहिए कभी कभी तारक के ऊपर भी पड़ जाते हैं तथापि उसे दया नहीं आती।

स्यं के घोड़ों के खुरों से खुदे हुए सुमेह-पर्वत के शिखर अब अपनी जगह पर नहीं। उन्हें उखाड़ कर तारक ने अपने महलों में रख दिया है। वहाँ वे उसके कीडा-शैल हो रहे हैं। मगवती मन्दाकिनी का भी बुरा हाल है। स्नान करने वाले दिगाजों के मद से मैला हुआ जल मात्र अब उसमें शेष है। आप कहेंगे कि उसके स्वर्ण-कमल कहाँ गये? मगवन, अब उसमें स्वर्ण-कमल कहाँ? वह तो अब स्नी एड़ी है। स्वर्ण-कमल तो उखाड़ कर तारक ने अपनी वावड़ियों में लगा लिये हैं।

उस दैत्य के डर से दंवता लोग किसी भी अवन की सैर नहीं कर सकते। वे अव अपने अपने घरों ही में घुसे पड़े रहते हैं। जिन मार्गों से उनके विमान चलते थे वे अब सुने पड़े हैं। देवताओं को दिन रात यह डर लगा रहता है कि कहीं वह रास्ते में मिल न जाय। इससे वे अब विलकुल ही बाहर नहीं निकलते। निर्विष्टनता-पूर्वक यक्षों का होना भी अब सम्मव नहीं। यब करने वाले लोग वड़े वड़े यक्षों में जो हच्य हमें देते हैं उसे वह मायावी दैत्य हमारी आँ लों के सामने ही अग्न के मुख से छीन ले जाता है। इस कारण हमें अब भूखों मरने की भी नीवत आई है। हम अपनी किन किन व्यथाओं का वर्णन करें। इन्द्र के उच्चें:अवा नामक अश्वरत को भी यह वलपूर्वक छीन ले गया है। यह अश्व क्या था, विरकाल से सक्षय किये गये इन्द्र के मूर्तिमान यश के सदृश था। सो इन्द्र को उससे भी हाथ घोना पड़ा है।

ूर्विताओं का ह्या के पास जाना और वर पाना। ३१

्रिक्स लोगों ने इस कर और घातक दैत्य को मार्ग पर लाने और इसे अपने जुगमों करने के लिए यहुत उपाय किये। प्रत्तु स्विपात है जाने पर जैसे उत्तम से भी उत्तम ओपियाँ निष्कत है। इस हैं वैसे ही इस विषय में हमारी सारी चेएाएँ ज्यर्थ हो गईं। इस सम्बन्ध में हमें विष्णु से बहुत कुछ आशा थों। इस आशाका कारण उनका सुदर्शन चक्र था। हमने सममा था कि चलाये जाने पर वह चक अवश्य ही इस पापी का कएड काट देगा। परन्तु जव वह चलाया गया तव तारक के कर्ठ से टक्कर खाकर उससे बेतरह चिनगारियाँ तो निकलों ; पर और कुछ न हुआ। कएठ काट देना तो दूर रहा वह चक वहाँ पर कुछ देर वैसे ही चिपक रहा और तारक के कएठ का आभूपण सा वन गया।

इस दैत्य के हाथियों ने पेरावत को तो जीत ही लिया था। अब वे इतने मबोनमत्त हो उठे हैं कि पुष्करावर्त आदि मेघें। पर दक्कर मारा करते हैं। उनके लिए यह एक प्रकार का खेल सा हो गया है। हमारी इस हिरा-कथा को सुनकर आप को यह बात अञ्छी तरह जात होगई होगी कि हम सब पर इस समय कैसी बीतती है। तारक के विये हुए कर्छों से छुदकारा पाने के लिए इसने एक उपाय है। प्रभो ! हम यह चाहते हैं कि एक बहुत वड़ी सेना लेकर उस पर चढ़ाई करें और समर में उसे सदा के लिए सुला दें। परन्तु हमारे पास बहुत वड़ी सेना के सञ्चालन याग्य कोई अच्छा सेनापति नहीं। ऐसे सेनापति की खृष्टि आपही करें तो हम लोगों की लाज रहे। जन्म-मरस से छुटकारा पाने के लिए कम-बन्धनों का छेदन करने वाले धर्म की इच्छा जिस प्रकार सुमुच्च जन करते हैं उसी प्रकार उस दुर्घपे दैत्य से झुट-कारा पान के लिए हम एक परम पराक्रमी सेनानायक पाने की

#### कुमारसम्भव।

बा करते हैं। हम पर दया करके आप हमारी इस इच्छा के हैं कर दीजिए। आपकी कृपा से यदि ऐसा सेनानायक मिर हमा तो सुरेन्द्र उसे अगुआ वना कर तारक पर चढ़ाई हो और कैंद की गई सुराङ्गनाओं के समृह के सदृश विजय-हमी को वे अपने शत्रुओं से छीन लाने में समर्थ होंगे।

इस प्रकार प्रार्थना करके वृहस्पति जी जब चुप हो गये तब ब्रह्मा जो बोले। मेघगर्जना के अनन्तर वृष्टि से लोगें। को जिलेना आनन्द होता है उससे भी अधिक आनन्द उस समय अहादेव के मुख से निकली हुई वाणी से देवताओं के। हुआ। चतुर्मुख ब्रह्मा ने कहा—

्तुम्हारा कार्य सफल तो अवश्य ही होगा, परन्तु उसकी सफलता के लिए कुछ समय तक तुम्हें उहरना पड़ेगा। एक बात श्रवश्य है। वह यह कि तुम्हारी इन्छा-पूर्ति के लिए में स्थयमेच कुछ न करूगा। जैला सेनाधीश तुम चाहते हो वैसा सेनांधोश में स्वयं ही नहीं उत्पन्न करना चाहता। वात यह है कि तारक की जो बल, पराक्रम और पेश्वर्य प्राप्त हुआ है वह सब मेरी ही बदौलत प्राप्त हुआ है। उसके सौभाग्य और सुप्रताप का कारण मेरा ही चर-प्रदान है। अब मैं ही उसके नाश का उपाय करूं, यह सर्वथा अन्याय्य और अनुचित होगा। . चदि कोई विष का पेड़ भी लगा कर बड़ा करे तो अपने ही हाथ से वह उसे काटना कदापि पसन्द न करेगा। इस दैत्य ने बड़ा ही अलौकिक तप किया। उस तपश्चर्या के प्रभाव से विलोक के सस्म होने के लक्षण मुम्हे दिखाई देने लगे। तब मैंने अधने वर-प्रदानक्षणी जल से उसे किसी तरह शान्त किया। दिसने मुक्तसे यह वर माँगा कि देवताओं में से केई भी सुक्ते न मार सके । पूर्वोक्त कारण से मुक्ते उसकी इव्छा पूर्ण करनी बंड़ी। मैंने उसे मुँहमाँगा वर दे दिया। इसी से वह अत्यन्त

देवतार्क्वो का ब्रह्मा के पास जाना और वर पाना।

रण्डुर्मद हैं गया है और इसीसे युद्ध के मैदान में तुममें से कोई उलका सामना नहीं कर सकता। तुम क्या, भगवान् युद्ध के वोधींश से उत्पन्न हुए पुरुप को छोड़ कर और किसी में उत्पन्न सामना करने और उसे मारने की शक्ति का होना सम्भव नहीं। भगवान् शङ्कर ज्योतिःस्वक्षण, पूर्ण परमात्मा हैं। व तमोगुण से सर्वथा दूर हैं; उसका उनमें लेश तक नहीं। उनकी महिमा और उनका प्रभाव अच्छी तरह जान लेने की शिक न पुक्षमें है और न विष्णु ही में है। अतएव परमैश्वर्य-यालो परमात्मक्षण परमेश्वर ही तुम्हार्य सेना का सञ्चालन करने येग्य पराक्रमों सेनापित उत्पन्न कर सकते हैं। और किसी में यह सामर्थ्य नहीं।

अच्छा, ते। तुम लोग अव एक काम करो। महावेचजी इस समय समाधिख होकर तपश्चर्या कर रहे हैं। उनको उस तप-श्चर्या से विरत करने की आवश्यकता है। तपस्या से महादेवजी के मन को तुम शैलराज हिमालय की कल्या उमा के जीन्दर्य द्वारा इस तरह खांचने की चेष्टा करी जिस तरह कि चुम्बक पत्थर के द्वारा लोहे का दुकड़ा खींचा जाता है। यदि किसी तरह उनकी समाधि हुट जाय और वे उमा के साथ विवाह करलें तो तुम्हारा काम वन जाय। शङ्कर की आठ मृतियों में से एक मूर्ति जल भी है। जिस तरह एक मात्र वह जल मेरा तेज सह लेने की शक्ति रखता ह उसी तरह एक मात्र उमा भी महादेवजी कः तेज सह लेने की शक्ति रखती है। उसके सिवा और किसी क्षेत्र में यह शक्ति नहीं। इसी से मैंने यह प्रस्ताव क्रिया: यदि यह वात न होती तो में तुम्हारी कार्यसिद्धि के लिए किसी और ही उपाय की योजना करता। परन्तु और किस्रो उपाय से प्रयाजन की सिद्धि नहीं हो सकती। सर्वसमर्थ शङ्कर का पुत्र तुम्हारा सेनापति होकर अपने शौर्य और वलविक्रम से वन्दी वनाई गई सुरनारियों की वेशियाँ श्रवश्य ही खोलेगा। त्रैलोक्य का उत्पीड़न करने वाले उद्दग्ड दैत्य को मार कर वह देवा-इनाश्रों को छुड़ा लावेगा और साथ ही तुम्हारे सारे दुःखीं और कप्टों को भी दूर कर देगा।

देवताओं से यह कह कर ब्रह्माजी तो वहाँ के वहीं अन्तर्धान हो गये। इधर देवता भी ब्रह्मदेव के बताये हुए कर्त्व्य पर विचार करते हुए देवलोक को लौट गये।

श्रमरावती में पहुँच कर इन्द्र ने सीचा कि शैलिकिशोरी उमा में शङ्कर का श्रनुराग उत्पन्न करने के लिए विना पञ्च-शायक की सहायता के कार्यासिद्धि न होगी। यह काम ही ऐसा है कि नहीं इसे कर सकेगा, और कोई नहीं। श्रतप्व इस गौरव-पूर्ण कार्य की बहुत ही शीघ्र सिद्धि के इरादे से उसने उस देवता का मन ही मन तत्काल ही स्मरण किया। स्मरण करते ही वह हाथ जोड़े हुए इन्द्र के सन्मुख श्राकर उपस्थित होगया। वह श्रकेला हो न श्राया; श्रपने सदा के साथी यसन्त को भी साथ लेता श्राया।

उस समय कुसुमायुध काम और उसके सखा वसन्त का क्ष्य देखने ही याग्य था। आम के फूले हुए फूल ही कुसुमायुध के अख हैं। उन अखाँ को तो उसने वसन्त के हाथ में दे दिया था। क्योंकि वे उसी की कृण से उसे प्राप्त हुए थे। पर अपने कैलोक्यविजयी धनुष को उसने अपने ही पास रक्षा था। वह उसके कएउ से लटक रहा था—उस कएउ से जिस पर उसकी जियतमा रित के कर-कङ्कणों के चिन्ह दिखाई दे रहे थे। यह धनुष भी उसका बड़ा विलक्षण था। इसकी कोटियाँ सौन्द-र्यांवती नारियों की भूलता के समान सुन्दर थीं।

बनाई गई सुरनारियों की बेशियाँ अवस्य ही खोलेगा। त्रैलोक्य का उत्पीड़न करने वाले उद्दर्श्ड दैत्य को मार कर बह देवा-इनाओं को छुड़ा जावेगा और साथ ही तुम्हारे सारे दुःखों और कएों को भी दूर कर देगा।

देवताओं से यह कह कर ब्रह्माजी तो वहाँ के वहीं अन्तर्धान हो गये। इधर देवता भी ब्रह्मदेव के बताये हुए कर्तव्य पर विचार करते हुए देवलोक को लौट गये।

श्रमरावती में पहुँच कर इन्द्र ने सोचा कि शैलिकशोरी उमा में शङ्कर का श्रनुराग उत्पन्न करने के लिए विना पश्च-शायक की सहायता के कार्य्यसिद्धि न होगी। यह काम ही ऐसा है कि वहीं इसे कर सकेगा, श्रौर कोई नहीं। श्रतएव इस गौरव-पूर्ण कार्य की बहुत ही शीन्न सिद्धि के इरादे से उसने उस देवता का मन ही मन तत्काल ही स्मरण किया। स्मरण करते ही वह हाथ जोड़े हुए इन्द्र के सन्मुख श्राकर उपस्थित होगया। वह श्रकेला हो न श्राया; श्रपने सदा के साथी वसन्त को भी साथ लेता श्राया।

उस समय कुसुमायुध काम और उसके सखा बसन्त का कप देखने ही येग्य था। श्राम के फूले हुए फूल ही कुसुमायुध के श्रस्त हैं। उन श्रस्तों को तो उसने वसन्त के हाथ में दे दिया था। क्योंकि वे उसी की कृपा से उसे प्राप्त हुए थे। पर श्रपने त्रैलोक्यविजयी धनुष को उसने श्रपने ही पास रक्सा था। वह उसके कएउ से लटक रहा था—उस कएउ से जिस पर उसकी प्रियतमा रित के कर-कङ्गणों के चिन्ह दिखाई दे रहे थे। यह धनुष भी उसका बड़ा विल्वा था। इसकी कोटियाँ सौन्द- र्थवती नारियों की भूलता के समान सुन्दर थीं।

## तीसरा सर्ग।

#### मदन-दहन।

दन महोद्य को सामने खड़ा देख इन्द्र ने सभा में चैठे हुए सारे देवताओं के ऊपर से अपनी दृष्टि खांच लो। उसने उनकी तरफ़ देखना वन्द कर दिया। अपनी एक हज़ार आंखें उसने एक ही साथ मदन की ओर फेर दीं। नहस्र के दृष्टि-समूह से वह बड़े चाव से उसे ही। वात यह है कि आश्रित जनों पर स्वामी के द्वारा गया आदर-सन्कार प्रयोजन के अनुसार घटा वढ़ा जिससे कुछ विशेष काम निकलने की सम्भावना का तो वे अधिक आदर करते हैं, औरों का उतना

उसके बैठने के लिए, ठीक अपने सिंहासन हो के न दिया। फिर वड़े आदर से उसने कहा—'आइए, एश्य ! यहाँ बैठ जाइए"। यह सुन कर, मलक सने अपने स्वामी इन्द्र की इस कृपा का अमिनन्दन र वह इन्द्र के द्वारा निर्दिष्ट स्थान पर बैठ गया और निवेदन करना आरम्भ किया—

ज ! आप तो दूसरों के मन की बात विना कहे ही हैं। श्रतएव मेरे लिए आपके सामने कुछ कहने वेशेष आवश्यकता नहीं। तथापि मैं जो कुछ कहत कारण मेरी घृषता ही समम कर मुम्हे समा कीजि- एगा। कहिए, मेरे लिए क्या ग्राज्ञा है े में ग्राज्ञा-पालन के लिए तैयार हूँ। मेरा स्मरण करके ग्रापन मुस्त पर जी अनुप्रह किया है उस उतने अनुप्रह से मुस्ते सन्तोप नहीं। कुछ जाजा मी दीजिए। मुस्त से कोई काम लेकर अपने इस अनुप्रह को श्रोर श्रधिक कर दीजिए तो में अवश्य श्रपने की इतार्थ सम-संगा। क्या किसी ने बहुत ही बोर तपश्चर्या करके श्राप का लिंहासन छोनना चाहा है ? क्या श्राप का पराजय करके वहीं हम लोगों का राजा होना चाहता है ? यदि किसी अविवेकी ने इस प्रकार श्राप से ईप्यों की हो तो मुक्त आप उसका नाम भर बता दोजिए। में श्रपने चढ़े हुए बाद बाले इस धन्या की एक ही रहार से उसे श्रपना श्राज्ञाकारी बना लेगा। इससे हूरे हुए एक ही बाण से उसके होश ठिकान श्रा जावंगे और उसका सारा प्रयत्न व्यर्थ हो जावगा।

जन्म-मग्रा से उत्पन्न होने वाले हेरी से सप्तीत होकर, क्या कोई आप की इच्छा के विरुद्ध, मोत्त प्राप्ति के लिए तो नहीं प्रयत्न कर रहा । थिव यहां बात हो तो आप को ज़रा भी चित्ता न करनी चाहिए। सुन्दरों नाग्यों की वितास-पूर्ण अकु-दियोंवाले कुटिल कटालों से में उत्ते इस तरह वाँच डालाँगा कि फिर उसमें उठने की भी शिक्त न रह जायगी। एक ज्ञाम में वह अपनी सारी पूजा-पाठ भूल जायगा। यह तो मोत्त-साधकों के सम्बन्ध में मेरा निवेदन हुआ। अर्थ और धर्म की साधना करने वालों को मी उनके लाचन से परिच्युत करने की पर्याम शिक्त मुक्त में हैं। और की तो बात ही नहीं, प्रत्यन्त शुकाचार्य से भी नीति का अध्ययन किया हुआ यदि आप का कोई शत्रु हो तो में उसके भी धर्म और अर्थ, दोनों, को इस तरह पीड़ित करके छोड़िंगा जिस तरह कि जल का वेगवान प्रवाह नदीं के दोनों तटों को पीडित करके उन्हें गिरा देता है।

किसी चारुर्हिपणी पितवता पर तो आपका मन नहा गया? यदि पेसी वात हो तो आपके मनोसिलाप की पूर्ति में कुछ भी देरी न लगेगी। में पेसी चेष्टा कर्र्ड गा कि वह सारा सङ्घोच छोड़ कर स्वयं ही अपनी वाहुलता को आप के करठ में डाल देगी। अथवा, किसी और जगह आपके रममाण होने के कारण आपको कोई प्रियतमा आप पर रुष्ट तो नहीं हो गई, और, उसके पैरों पर मस्तक रखने पर भी, प्रसन्न हो जाने के बदले कहीं उसने आप का तिरस्कार तो नहीं किया? पेसी कोपनशीला कामिनी के शरीर में में पेसा सन्ताप उत्पन्न कर मकता है कि उसे फूलों और पन्ती से सजाई गई शख्या की शरण लेनी पड़े।

हे बीर ! श्राप प्रसन्न हो जाइए । इस सेवक के रहते श्राप की श्रपने बज से काम न लेना पड़ेगा। उसे श्राप श्राराम करने दीजिए । श्रापके सारे काम मेरे इन शरोही से हो जायंगे। श्राप बता सर दीजिए कि देंत्यों श्रीर दानवादिकों में कौन श्राप से शत्रुता कर रहा है। मैं श्रपने श्रमीघ श्रक्कों से उसका सारा बाहुबीर्य विफल कर दूँगा। उसकी सारी बीरता रक्ष्यों रहेगी। कोप से फड़कते हुए श्रघरों वाली स्त्रियों से भी उस बेचारे को भयभीत होना पड़ेगा। बीरों की योजना करने की श्रावश्यकता ही न पड़ेगी।

महाराज ! जो कुछ मैंने आपके सम्मुख निवेदन किया उसमें मेरी वहादुरी कुछ भी नहीं। मुक्ते जो कुछ शिक प्राप्त है वह आप ही की कपा का फल है। मैं यहापि कुसुमायुध ही हूं—मेरे शस्त्रास्त्र यद्भि लोहे के नहीं, सुकुमार सुमनों ही के हैं—तथापि आपके प्रसाद से मैं पिनाकपाणि महादेव की भी धैर्य्यंच्युति कर सकता हूं। और धनुपधारियों की तो वात ही नहीं; उन्हें तो मैं वहुत ही नुच्छ वस्तु सममता हूँ। पिनाक

नामक धतुष धारण करने वाले महादेव जी का भी धैर्यं छुड़ाने के लिए मुक्ते न सेना की खावश्यकता है न और किसी प्रकार की सहायता की। अपने साथी ख़केले वसन्त ही की सहायता से यह काम मैं कर सकता हूं।

जिल समय पञ्चायुध इस प्रकार अपने सामर्थ्य का वर्णन कर रहा था उस समय इन्द्र अपने सिंहासन पर पालधी लगाये हुए बैठा था। परन्तु जब मनोज ने महादेव जी की धैर्यच्युति कर सकने की बात कही तय जाँध के ऊपर से अपना एक पैर उतार कर इन्द्र अच्छी तरह संमल कर बैठ गया। पैर उठाने में नखों की आभा पैर रखने की चौकी पर जो पड़ी तो उसकी शोभा और भी वढ़ गई। इन्द्र तो यही चाहता ही था। शक्कर की समाधि छुड़ाने का प्रयक्त करने ही के लिए तो उसने रित-नायक का आहान किया था। जब उसने इन्द्र के मन की बात आपहो कह सुनाई तब इन्द्र के आनन्द की सीमा न रही। यह संमल कर बैठ गया और पश्चवाण को इस प्रकार बड़ाई करने लगा—

सखे ! शाबाश ! क्यों न हो । श्राप सं मुक्ते ऐसी ही आशा थां। श्राप क्या नहीं कर सकते ? मेरे दो हो तो श्रस्त हैं—एक मेरा यह कुलिश और दूसरे श्राप। परन्तु वज्र में एक वहुत बड़ी न्यूनता है। तपोबली महात्माओं पर उसकी कुछ भो नहीं चलती। उनको वशीभूत करना उसके सामर्थ्य के बाहर है। परन्तु श्रापकी गति सभी कहीं है। तपस्वियों तक को श्राप श्रपने वश में कर सकते हैं, वे भी श्रापकी मार से नहीं बच सकते। में इस बात की श्रच्छी तरह जानता हुँ। मुक्तसे श्राप का बल-विक्रम छिए। नहीं। इसी से में श्रापको एक बहुत बड़े कार्य-साधन के लिए नियुक्त करना चाहता हूँ। यह काम श्राप ही के करने योग्य है श्रीर किसी के नहीं। भगवान विष्णु ने

जव यह देख लिया कि शेष इम इतनी बड़ी पृथ्वी की अपने शीश पर धारण कर सकता है तभी उन्होंने उसकी योजना श्रपने शरीर-धारण के लिए को। यदि उन्हें श्रेष की योग्यता न ज्ञात हो गई होती तो वे उससे कभी शय्या का काम न लेते। ठीक यही बात आपकी याग्यता की भी है। आपकी याग्यता देख कर ही मैं आपकी योजना एक गुरुतर कार्य्य के साधन के लिए करता चाहता हूँ। श्रापने जो यह कहा कि महादेव जी पर भी श्रापके वाग्र चल सकते हैं—श्राप उनका भी धर्व छुड़ा सकते है—इससे तो श्रापने मेरा काम स्वीकार ही सा कर लिया। इतना कहने से तो आपने मेरे मनोऽभिलाय की पूर्ति ही सी कर दी : वात यह है कि इस समय वड़े बली दैत्य देवताओं के शत्र हो रहे हैं। उनके कारण देवता बेहद तक हैं। अतएव देव-तात्रों की यह इच्छा है कि आप महादेवजी की समाधि छुड़ाने में सहायक हो। देवता चाहते हैं कि महादेव जी के तेज से यदि एक पुत्र उत्पन्न हो तो उसी को वे ग्रापना सेनापति बना कर अपने शत्रुओं का पराजय करें। परन्तु महादेवजी का इस समय यह हाल है कि वे मन्त्र-न्यासपूर्वक ब्रह्म-ध्यान में निमन्न हो रहे हैं। उन्होंने श्रखएड समाधि सगा दी है। ऐसी समाधि से उन्हें जगाना श्रापके लिए कुछ भी कठित नहीं। यह इतना दुस्लाध्य काम श्रापके एक हो बाग से सिद्ध हो सकता है। श्राप कृपा करके समाधिस शङ्कर की जगा कर ऐसा प्रयत्न कीजिए कि शैलनन्दिनी पार्वती पर वे अनुरक्त हो जायें। ब्रह्माजी ने बताया है कि पार्वती को छोड़ कर त्रेलोक्य में और कोई स्त्री उनके तेज को नहीं सह सकतो। दैवयोग से गिरीन्द्र-निन्दनी पार्वती भी, अपने पिता की आज्ञा से, इस समय उसी पर्वत-शिखर पर पहुँच गई है जिस पर महादेव जी तपस्या कर रहे हैं। वह वहीं रहती है श्रीर उनकी सेवा करती है। यह

मान में श्रेष्ट्रा के मुह से सुना है। ये अप्तरायें हो मेरं लिए दृत का काम करती हैं। येही मेरे गूढ़ चर हैं। इन्हीं से मुक्ते औरों की गुत्र से भी गुत्र बातें मालूम हो जाती हैं।

गहुत अच्छा, तो अब आप देवताओं के कार्य की सिद्धि के लिए प्रस्थान की जिए। देर न लगाइए। 'मंझलमस्तु''। इस महान् कार्य की सिद्धि की प्रधान साधक तो गिरिराजनिद्नी पार्वती ही है, तथािए आएकी सहायता की भी परमावश्यकता है। उस सिद्धि की प्राप्ति के लिए आए चरम कारण के समान हैं। अङ्कुर की उत्पत्ति का कारण यधिप बीज ही माना जा सकता है, तथािए उसके उद्गम के लिए जलकरी अन्तिम कारण की भी अवश्य ही अपेना होती है। देवताओं के कार्य-रूप अङ्कुर के उद्गम के लिए उमा बीज के सहश्य है और आप जल के सहश्य। इसी से आपकी सहायता की इतनी आवश्यकता है।

देवता जो असुरों पर विजय-प्राप्ति करना चाहते हैं उस विजय का एक मात्र उपाय शिवजी को पार्वती पर अनुरक्त करना है। और, पार्वती पर उन्हें अनुरक्त करने की शिक्त एक मात्र आप के अखों में है। क्योंकि शिवजी पर आप ही का अख चल सकता है। अतएव आप धन्य हैं। औरों से न हो सकने योग्य छोटा मोटा काम करने वाले भी बहुत बड़े यश के पात्र समम्मे जाते हैं। परन्तु जिस काम पर आप की योजना की जातो है वह दूसरों से हो भी नहीं सकता और काम भी बहुत बड़े महस्व का है। उसका सम्पादन करने से आप को जो यश मिलेगा उसकी तो इयत्ता हो नहीं। देखिए, बड़े बड़े देवता तो आप के याचक हो रहे हैं। और, उनकी धाचना भी ऐसे काम के विषय में है जिस से एक दो का नहीं, किन्तु तीनों लोकों का मला हो सकता है। यदि कोई और इस काम के योग्य समभा जाता तो उसे न मालूम कितनी हिसा करनी पड़ती; कितना रुधिर वहाना पड़ता। परन्तु आपके धनुर्याण में ऐसी अलौकिक शिक्त है कि उस से रुधिर का तो एक वृद भी नहीं गिरता, पर काम वड़े वड़े होजाते हैं। बड़े बड़े रिधयो, महारिथयों और महात्माओं को भी आप से हार माननी पड़ती है। आप के ऐसे अद्भुत शौर्य, वीर्य और पराक्रम की मुभ से पर्यात प्रशंसा नहीं हो सकती। अतपव पधारिए, देवकार्य कीजिए, पशस्वी हुजिए।

हे मन्मथ ! आपका सखा यह वसन्त भी इस काम में आप की अवश्य ही सहायता करेगा। यह कभी आप से जुदा नहीं होता; सदा साथ ही रहता है। अतएव इस काम में भी यह आपका अवश्य ही सहायक होगा। सहायता करने के लिए इससे कुछ कहना मैं व्यर्थ सममता हूं। पवन सदा ही अग्नि की सहायता करता है। विना किसी की मेरणा अथवा आजा ही के वह उसे प्रदीप्त किया करता है। ऐसा करने के लिए क्या कथा किसी को उससे प्रार्थना करनी पड़ती है?

अमरेन्द्र के इस अनुशासन को रित-नायक ने सिर भुकाकर खशी से मान लिया। उसे उसने इस तरह अपने शीश पर धारण कर लिया जिस तरह अपने स्वामी के हाथ से 'मिली हुई प्रसादक्षप माला को सेवक धारण कर लेता है। उसने कहा—"वहुत अच्छा। सुमे आपकी आज्ञा सर्वथा मान्य है। लीजिए, आपकी आज्ञा के पालन के लिए मैं चला"।

उसके उठने पर इन्द्र ने अपने हाथ से उसकी पीठ ठोंकी—उस हाथ से जो अपने वाहन पेरावत का उत्साह वढ़ाने के लिए उस पर बार वार थपकियाँ देने से कर्कश हो गया था। इन्द्र की सभा से वाहर आकर मनोभव ने यह प्रतिज्ञा की कि मेरा यह शरीर चाहे रहे, चाहे जाय; परन्तु देवताओं की कार्यसिद्धि के लिए मैं कोई बात उठा न रक्ख्ना। जब तक शरीर में प्राण हैं तब तक, जिस तरह हो सकेगा, गिरिजा पर महादेवजी को अनुरक्ष करने की चेष्टा मैं उपाय भर अवश्य करूगा। ऐसी प्रतिज्ञा करके उसने उसी पर्वत-शिखर की राह लो जिस पर महादेवजी तपस्या कर रहे थे। उसे उस तरफ़ जाते देख उसके प्यारे मित्र वसन्त और पत्नी रित ने भी उस का अनुगमन किया। स्वीकृत कार्य की कठिनता का विचार करके वे दोनों बेतरह भयभीत हो उठे। परन्तु प्रमाधिक्य के कारण उन्होंने काम का साथ न छोड़ा।

ज्यों हो मदन महोद्य का आगमन पर्धत के उस शिखर पर हुआ त्यों ही उसके सखा वसन्त ने अपना प्रभाव प्रकट करना आरम्भ कर दिया। काम को अपने बल का जो इतना अभिमान है उसका अधिकांश कारण वसन्त ही है। उसी की सहायता से वह बड़े बड़े काम कर दिखाता है। यह वसन्त क्या है, काम की अभिमानक्रप दूसरी आत्मा है। इसी से वसन्त ने अपने मित्र के निज-विषयक अभिमान को सार्थक करने के लिए अकस्मात् अपना आविर्माव किया। उस पर्वत पर वसन्त ऋतु का हृश्य दिखाई देने लगा और समाधिस्थ मुनियों की समाधिविधातक वार्ते होने लगीं।

श्रसमय में ही पित के दूर चले जाने से पत्नी जिस तरह वियोग-व्यथित होकर ठएढी साँसें भरने लगती है उसी तरह दिच्छ दिशा भी व्यथित सी हो उठो। बात यह हुई कि समय के पहले ही सूर्य ने उस दिशा को छोड़कर उत्तर दिशा का श्राश्रय लिया। इसी से मलयानिल-क्ष्मी वायु वहा कर दिखा। दिशा ने श्रपने मुख से ठएढो साँसें सी लेना श्रारम्भ कर दिया। वजते हुए नृपुरीवाले पैर से अशोक वृत्त को जब तक सुन्दरी नारियाँ नहीं स्पर्श करतीं तब तक उस पर फूल नहीं खिलते। परन्तु वसन्त के प्रादुर्भाव से उन पेड़ों ने इस मर्यादा को तोड़ दिया। वे सब के सब तत्काल ही फूल उठे। डालियाँ ही नहीं, उनके तने तक कोमल कोमल नवीन पत्तेघारी फूलों से आच्छादित हो गये। आमों पर मी लाल लाल कोमल पत्ते तत्काल निकल आये और काम के नवल-फूलरूपी वाण भी उन पर दिखाई देने लगे। जिसका वाण होता है उस पर उस का नाम भी अङ्कित रहता है। काम के साथी वसन्त ने इस अटि की भी पूर्ति कर दी। उसने आम के कुसुमरूपी शरों पर काले काले भोंरों को बिठा कर उनके बहाने अपने साथों मनो-भव के नामान्तर भी अङ्कित से कर दिये।

कनेर के पेड़ भी फूल उठे। उनके फूलों का रक्त यह पि बहुत भनोहर होता है, परन्तु उनमें सुगन्धि नहीं होती। स्वासपूर्ण अन्य फूलों को देख कर इन बेचारे कनेरों को बहुत दुःख हुआ। ब्रह्मा की कुछ आदत ही ऐसी है कि चाहे जो बस्तु हो उसमें एक न एक अवगुण या दोष की व्यवस्था किये विना वह नहीं रहता। उसने अब तक ऐसी एक भी वस्तु नहीं उत्पन्न की जिस में गुण ही गुण हो, दोष एक भी न हो। अतएव कनेर के फूलों में सुगन्धि का न होना आश्चर्य की वात नहीं।

वालचन्द्रमा के सङ्ग्रा टेढ़े टेढ़े लाल रक्त के अधिलले फूलों से पलाश के वृक्षों की शोभा देखने योग्य हो गई। उन्हें देख कर देखनेवालों को ऐसा मालूम होने लगा जैसे ऋतुराज वसन्त ने वनस्थिलियों पर अपने नखों से लाल लाल इत कर दिये हों। नई वतन्ती ऋतु की शोभारूपिणी लक्ष्मों ने तो शृहार करने में कमाल हो कर दिया। उसने तिलक नामक पेड़ों के फूलों को तो तिलक के समान अपने मस्तक पर घारण किया; काली कालो अमर-पङ्कियों से काजल का काम लिया; और आम के लाल लाल नवल-पत्रक्षों शोठों को वाल सूर्य की धूप के समान कोमल लालिमा से अलङ्कृत किया। अतपन उसकी शोभा वहुत ही वढ़ गई।

वसन्त का आविभाव होने से चिराँजी के बृह्य भी ठिचर पुष्पों से पुष्पित हो उठे। उनसे उड़ उड़ कर पराग चारों तरफ़ गिरने लगा। वह धृगों की आँखों में जो पड़ा तो वं अन्य से हो गये। मदोड़त तो वे थे ही। आँख में फूलों की रज पड़ जाने से वे और भी पागल से हो गये और इध्य उधर सागने लगे। हवा के ठल की परवा न करके उस तरफ़ भो वे दौड़ने लगे। अतपव उनको आँखों में पराग के कण और भी अधिक भर गये। फिर क्या था। सारे वन में खर-खराहट मच गई। यात यह हुई कि पेड़ों के पसे गिर जाने से सारी वनस्थली उन पुराने पसों से परिपूर्ण हो रही थी। उन्हीं के ऊपर से जो धृग दौड़े तो उससे खरखर, खरखर शब्द सुनाई देने लगा।

यसन्त आनं से कोकिल भी आम को मझरी का सेवन कर करके उन्मत्त हो उठे। उनके कएठों में लालिमा दौड़ गई। मद से मत्त होने के कारण उन्होंने वड़ी ही मधुर और मनोहारिणी कृक सुनाना आरम्म कर दिया। उस कृक को मदन महीप की आजा सी समक्ष कर मानवती महिलाओं ने अपना अपना मान तुरन्त ही छोड़ दिया।

हिम का गिरना चन्द हो जाने पर किन्नरों की स्त्रियों के अधर विशद हो गये। उनका फटना चन्द हो गया। उनके मुखों की कान्ति भी तम सुवर्ण की कान्ति के सहश दिखाई देने लगी। उनके शरीर पर अगर, कस्तूरो और चन्दन आदि से सीचे गये बेलवृटे पसीने के कर्णों से धुलने लगे।

महादेवजी के उस तपोवन में जितन तपस्वी थे वे सव. श्रकाल हो में वसन्त ऋतु का श्राविमांब देख कर, विचलित हो उठे। उनके भी हृद्य में मनोविकार उत्पन्न होने के लक्षण दिखाई देने लगे। वड़ी क्रांडिनता से किसी तरह वे लोग अपने चञ्चल हुए मन की गति को रोकने में समर्थ हुए-वह प्रयत्न से वे मन को अपने वश में रख सके। अपनी जियतमा पत्नी रति को साथ लिये हुए मनोभव ज्योंही अपना पुष्पचाप चढ़ा कर उस पर्वत-शिखर पर पहुँचा त्यांही वहाँ रहने वाले प्राक्षिया की दशा कुछ की कुछ हो गई। उन सव के मन विकार से विकल हो उड़े। प्रेमातिरेक से विद्वल होकर उन्होंने शृङ्गर-रम-स्वक क्रियायें आरम्भ कर दीं। पुष्परूपी एक ही पात्र में भरे हुए मकरन्द्र को अमर और अमरी दोनों पीने लगे। पहले तो भ्रमरी ने उस मकरन्द्रपी आसव का सेवन किया। फिर, जो कुछ उसमें से वच रहा उसे, म्रमर ने पी लिया। कृष्णसार हिरन भी कामवश हो गये। पास हो सङ्ग हुई हिरनियों को उन्होंने सींगों से खुजलाना ग्रुक्त किया। उनके सींगों के स्पर्श से हिरनियों को ऐसा अलोकिक आतन्द मिला कि उस श्रानन्द का अनभव करते समय उनकी श्राँखें श्राप से श्राप वन्द हो गईं। खिले कमलों से गिरे हुए पराग से सुगन्धित सलिल को अपनी स्ंइ में भर कर गजिनी ने उसे वड़े ही श्रदुराग से श्रपने स्वामी गजराज के सुँह में डाल दिया। आधा खाया हुआ सृणाल-तन्तु लेकर चक्रवाक पन्नी अपनी प्रियतमा चक्रवाकी के पास दौड़ गया और उसे उसको बड़े आदर सं खिलाने लगा।

पशु-पित्त्यों की जहाँ यह दशा हो गई तहाँ औरों की दशा का क्या कहना। किन्नर लोग गाते गाते विकार के वशीभूत हो गये और किन्नरियों पर अनुराग प्रकट करने लगे—उन किन्न-रियों पर जिनके मुखाँ पर केशर, कस्त्री आदि से रची गई पत्रावली, परिश्रम के कारण उत्पन्न हुए पसीने से, कुछ कुछ धुल गई थी और सुमन-सुवासित मद्य पीने से जिनकी आँखें अरुण हो रही थीं।

जङ्गम जीवों की तो बात ही नहीं, वृत्त तक मनोविकारों से उच्छ्वसित हो उटे। पुष्पगुच्छक्षणी उरोजींवाली, लोल-पहाव-क्षणी ओष्टोंवाली, ललितलताक्षणिणी वधुश्रों के द्वारा, मुकी हुई शाखामणी भुजविद्यों के बन्धनों से वे भी बँध गये। लतायें मुक भुक कर वृद्धों से लिपट गईं।

शङ्कर के समाधि-मण्डप के चारों और अप्सराओं के मनो-हारी गान होने और शिवजी के कानों तक पहुँचने लगे। परन्तु उनके हृद्य पर उनके गाने का कुछ भी असरत हुआ। वे पूर्व-वत् समाधि लगाये आत्मिन्तन करते रहे। उनका मन ज़रा भी न डिगा। बात यह है कि मन को बशोभूत रखने वाले जितेन्द्रिय महान्माओं की समाधि पैसे पैसे विघ्नों से कभी भड़ नहीं हो सकती।

तपोवन में सहसा नाना प्रकार की विकियायें होती देख शिवजी का प्रधान गण नन्दी, बायें हाथ में सुवर्ण-द्रुड लेकर, अपने स्वामी के लतायह के द्वार पर खड़ा हो गया । उसने चारों तरफ़ आँख उठा कर रोप और विस्मय से देखा। फिर मुँह पर उंगली रख कर उसने हशारे से सारे गणों से कहा— "खबरदार, जो ज़रा भी चञ्चलता की! खुप! अपनी जगह से जो हिले तो कुशल नहीं"। उसके इस रोषस्चक दशारे ने दिजली का काम किया। वृत्तों की डालियों का हिलना इलना वन्द हो गया। भौरों की गुद्धार भी बन्द हो गई। पित्त्यों का कलकल शब्द शान्त हो गया। मृग जहाँ के तहाँ खड़े रह गये। मतलब यह कि वह सारा तपोवन निर्जीव किंवा चित्र लिखा सा दिखाई देने लगा। चपलता और चलविचल का एकदम तिरोभाव हो गया।

यात्रा में सम्मुख शुक्त अशुभ माना जाता है। इसी से उस की इष्टि वचाई जाती है। सुमन-शायक काम के लिए शिव जी का गण नन्दों भी शुक्र ही के सदृश था। नन्दी की दृष्टि यदि उसपर पड़ जाती तो उसकी ख़र न थी। इसी से उसे नन्दों से डर था। पर शङ्कर के पास तक उसे पहुँचना अवश्य था। अतपव किसी तरह नन्दी की दृष्टि बचा कर वह महादेवजी के समाधि-मणडप के भीतर पहुँच ही गया—उस मणडप के भीतर जिसके चारों और सुरपुश्चाग नामक वृक्षों की डालियाँ आपस में एक दूसरी को छू रही थीं। वहाँ इन पेड़ों का कुछ था। वह इतना घना था कि एक पेड़ की डालियाँ दुसरे से भीतर तक चलो गई थीं। उन से वह आश्चम पूर्णतः आच्छा-दित था।

मृत्यु यद्यपि समीप श्रा गई ह तथापि मनोज को इस की कुछ भी ख़बर नहीं। वह शङ्कर की समाधि में विघन डालने के लिए उनके पास पहुंच ही गया। जाकर उसने देखा कि देव-दार-चृत्त की वेदी पर बाधम्बर विछा हुश्रा है। उसी पर बीरासन लगाये हुए भगवान त्रिलोचन समाधिस्थ हैं। उनके शरीर का ऊपरी भाग स्थिर है—हिलता डुलता नहीं। उनके दोनों विशाल कन्धे कुछ कुछ सुके हुए हैं। हथेलियों को ऊपर करके दोनों हाथों को उन्होंने श्रपनी गोद पर रस्न लिया है। इस तरह रक्खे हुए उनके हाथ खिले हुए कमलों के सदृश मालूम होरहे हैं। ऊँची उठी हुई जहायें सपें की डोरियों से

कसी हुई हैं। दुहराई हुई रुद्राच का माला काना स लटक रही है। नीते रङ्ग की मृगछाला गाँठ कर शरीर पर धारण की हुई है। उनके नील वर्ण कएठ की आभा से उस मुगछाला को नीलिमा और भी अधिक हो गई है। आँखों की प्रतिलयाँ उत्रताव्यञ्जक, परन्तु निश्चल हैं। भौंहें भी स्थिर हैं; पलकें भी नहीं गिरतीं। नेत्र नीचे को हैं। उनसे वे नासा के श्रग्र-भाग को देख रहे हैं। शरीर के भीतर सञ्चार करने वाले प्राण आदिक वायुसमूह का आयागमन उन्होंने रोक दिया है। इस सं व वृष्टि-रहित मेघ, तरङ्ग-रहित जलाशय और कम्प-रहित वीयक के समान शोमित हो रहे हैं। ब्रह्मरम् से उदित हुई ज्योति के लुकुमार किरण, ललाटवर्ती तीसरे नेत्र को राह से. तिकल रहे हैं। उन किरखों की कान्ति के सामने, शिवजों के शीर्पस्य वाल चन्द्रमा की मृगालतन्तु से भी अधिक कोमल कान्ति मलिन मालूम हो रही है। समाधि यल से उन्होंने मन की गति को एकदम ही रोक दिया है। शरीर के नव-डारों में से किसी एक तक भी मन की पहुँच नहीं। सम्पूर्णतः अपने वश में करके उसे उन्होंने अपने हृद्य में स्थापित कर दिया है। इस प्रकार चित्त-बृत्ति का निरोध करके वे उस परमात्मा को अपनी ही आत्मा में देख रहे हैं जिस्ते आत्मवानी लोग अविनाशी कहते हैं। अर्थात् वे ब्रह्मानन्द में निमन्त हैं।

भगवान् त्रिलोचन का ऐसा दुर्घर्ष रूप बहुत पास से देख कर रित-पित का दिल दहल गया। उसने कहा—"शक्षाक्ष द्वारा परास्त करना तो दूर को बात है, इनकी धर्पणा तो मन के द्वारा भी नहीं की जा सकती। यदि कोई चाहे कि मन ही मन इनकी प्रतिकृत्वता करें—इन्हें डरावें या इन्हें परास्त कर दे तो यह भी श्रासम्भव है"। यह सोच कर वह वे तरह भयभीत हो उठा। उसका हाथ काँपने तिगा घर उससे घनुष-बाग कब गिर गया, यह भी उसे न मालूम हुआ।

इस प्रकार मनोभव का सारा वीर्य और बस विमलित सा हो गया। उसके होश उड़ गये। इस समय यदि एक आकस्मिक घटना न हो जाती तो उस देचारे की न मालूम क्या दशा होती। सम्भव है उसे वहाँ से विनः घपनी शिक्त का कुछ भी प्रभाव दिखाये मागना पड़ता। परन्तु उसके सौमान्य से उसी समय वहाँ पर पार्वती आ गई। उसने अपनी शरीर-सौन्दर्यक्षिणी सञ्जावनी के गुण से मनोभव के नष्टमाय बस को पुनरुजीवित सा कर दिया। इह फिर संभल गया। उसने देखा कि शैलेशिकशोरी पार्वती अनेली ही नहीं। उसके साथ वनदेवियों के रूप में उसकी हो सिखरों भी हैं और वे उसके पीछे पीछे आ रही हैं।

उस समय पार्वती का रूप बहुत ही अवलोक कीय था। उसने अपने शरीर पर तरह तरह के वसन्ती फूलों के गहने पहन रक्ले थे। शरीर पर धारण किये गये अशोक के फूलों से वह पहमराग मिश्यों की शोमा का तिरस्कार कर रही थी; कनेर के फूलों के गजरों से तत सुवर्ण की धृति को लिखत कर रही थी। और निर्गृपडी के फूलों की माला से मोतियों की माला की शोमा को फरकार बता रही थी। बाल सूर्य के आतप संदृश अरुण बस्त वह धारण किये हुए थी। उरोजों के बोस्त से बहु कु मुकी हुई सी मालूम होती थी। उसे गुलाबी रक्त की सोड़ी पहने और अनेक प्रकार के फूलों के आस्पूषण धारण किये हुए से खेन अते हुए से सालूम होता था, जैसे अनेक पुष्ण मुख्यों के बोस्त से हुए से सकत से कुकों के बास्त पर बकुल के फूलों की करधनी बहुत ही शोमा दे रही थी। वह अपनी जगह से बार बार नी के उतर आती थी

श्रीर पार्वती अपने हाथ से बार बार उसे ऊपर चढ़ाती थी। यह करधनी पया थी, मनोभव के धनुष की दूसरी प्रत्यञ्चा के सहश थी। इसे उसने पार्वती के पास यह सोचकर धरोहर सी रख दी थी कि काम पड़ने परिकर कभी इसे उठा ले जाऊँगा। पार्वती के निश्वास में अद्भुत सुंगन्धि थी। उसके कारण उस के विभ्वाधरों के आस पास दूर दूर से अमर दौड़े आ रहे थे। उस सुंगन्धि से उनकी प्यास बहुत वढ़ गई थी। इसी से वे उसके विभ्वाधरों का रस पान करने के लिए व्याकुल हो रहे थे और उसके मुख की और बार वार आते थे। उनसे बहु तझ आ रही थी। उसकी इन्द्रि चञ्चल हो रही थी और बहु हाथ में घारण किये हुए लोला-कमल से बार बार उनको दूर हराती थी।

पेसी परम सुन्दरी पार्वती को देखकर मनेश्यव ने मन ही मन कहा—'इसका तो प्रत्येक श्रद्ययन सुन्दरता-समृह का श्रीकार है। कहीं किसी भी श्रद्यव में दोप का लेश भी नहीं। यह तो मेरो पत्नी रित से भी श्रिधिक सौन्दर्यक्ती है। इसका शर्दर-सौन्दर्य तो उसके भी सौन्दर्य को लाजित कर रहा है"। इस प्रकार विचार करके वह श्रपनी हीनतां और श्रसमर्थना की भूल गया। उसे घीरज हो श्राया। उसने कहा कि इस कपेशिश की सहायता से जितेन्द्रिय शङ्कर को वशीभूत करने की श्रवं श्रवस्य ही चेष्टा करनी चाहिए। बहुत सम्भव है कि पार्वती के द्वारा मेरे प्रतिशात कार्य में मुक्त बहुत कुछ सहायता मिले।

इतने में पार्वती अपने माबी पति शिक्जी के लता-मगडप के द्वार पर पहुँच गई। उधर शिवजी भी अपने हृद्य में पर-मारम-संबक ज्योति का साजातकार कर के जाग एड़े। ब्रह्मा-चन्द की प्रांति हो जाने पर उन्होंने समाधि छोड़ दी और प्राय- वायु का जो निरोध कर रक्खा था उस निरोध को भी धीरे धीरे उन्होंने शिथिल कर दिया । उनका श्वास चलने लगा। जिस वेदी पर वे बैठे थे उसके नीचे के भूमिमाग को शेप अपने फनों के ऊपर बड़े ही परिश्रम से धारण कर रहा था। वात यह थो कि शङ्कर के शरीर के गुरुतर बोम के कारण शेप के फन दवे जाते थे। परन्तु समाधि का लय होने पर शिवजी नेजा निचिड़ वीरासन का मेद किया तो दवाव कम हो गया। श्रत-एव शेप का बोम हलका हो गया।

द्वार पर पार्वती खड़ी ही थी। श्रतपव शिवजी को समाधि से विरत हुआ देख नन्दी ने उसके श्रागमन की सूचना उनकी दी। वह बोला—"महाराज! शैल-सुता पार्वती सेवा के लिए उपस्थित है"। यह सुनकर शिवजी ने भृकुटी के इशारे से पार्वती को भीतर ले आने की श्राक्षा दी।

श्राह्मान्सार नन्दी, श्राश्रम के भीतर जहाँ शिवजी बैठे थे, वहाँ, पार्वती को ले गया। उसके साथ वनदेवियों के रूप में उसकी दोनों सखियाँ भी गईं। उन दोनों ने भीतर जाकर पहले तो भिक्तभावपूर्वक शिवजी को नमस्कार किया। फिर उन्होंने श्रपने ही हाथ से तोड़े गये कोमल पह्नवों से संयुक्त वसन्त-श्रातु-सम्बन्धी फूल श्रक्षति में लेकर महादेवजी के पैरा पर चढ़ाये।

इसके अनन्तर पार्वती ने भी अपने मलक को भूमि पर टेक कर, नस्रतापूर्वक, वृष्मध्वज राहर को अणाम कियो। प्रणाम करते समय उसकी नील अलकों की शोभा बढ़ाने वाले कनेर के नवीन फूल और कानी पर कुरड़ल के सहश धारण किये गये कीमल पहाच वहीं शिवजी के सामने गिर्ग गये र पार्वती के प्रणिपात करने पर शिवजी ने उसे आरीविन विया। उन्होंने कहा—"तुमें पेसा पित मिले जिसने कभी श्रीर किसी की का मुँह न देखा हो"। उनका पह आशीर्वाद सर्वथा यथार्थ था। सच तो पह है कि महापुरुषों और महात्माओं के मुख से जो कुछ निकतता है, सच ही निक-लता है। उनका कथन कभी विपरीत अर्थ का बोधक नहीं होता।

मनोभव यह तमाशा छि छिपे देख रहा था। अपने कार्य की सिद्धि के लिए उसने इस अवसर को बहुत ही उपयुक्त समका। अतएव, आग के मुख में घुसने की इच्छा रखने वाले पतके के समान, वह शिवजी पर शए-सन्धान करने के लिए तैयार होगया। उसने भगवान् ग्रलपाणि को लक्ष्य करके पार्वती के सामने ही अपने धनुष की प्रत्यक्षा को बार बार तानना आरम्भ कर दिया।

हथर पार्वती ने परम तपस्वी शिव जी की अपने लाल लाल कमल-कोमल हाथ से, मन्दाकिनी गक्का में उत्पन्न हुए कमलवीजों की माला, बड़े आदर से, अपंश की। कमल के ये बीज ऐसे बैसे नथे। स्यंदेवता ने इन्हें स्वयं ही अपनी सुन्दर किरणों से अच्छी तरह सुखाया था। आला को देख कर शिवजी ने सोचा कि पार्वती का मुम्म पर चिशेष प्रेम है। उसी प्रेम के वशीमृत होकर यह जपमालिका इसने अपग्र की है। अतएव इसकी इस मेट का स्वीकार करने से इसे अवश्य ही सन्तोष होगा। यह विचार करके इधर को उन्होंने उस माला को प्रह्ण किया और उधर पुष्पशायक वे कभी निष्फल न जाने वाले अपने सम्मोहन नामक बाग्र को धनुष पर चढ़ा दिया। उसके चढ़ाये जाते ही शिवजी का चिक्त चञ्चल हो उठा। उनका धर्म हाथ से किञ्चित् जाता रहा। चन्द्रोदय के समय सलिकहाशि समुद्र जिस तरह कुछ बुब्ध हो उठता है उसी तगह शिवजो का इत्य मी जुन्ध हो उठा और वे पार्धती के विम्वाधरधारी मुख को बड़े वाव से देखने लगे। उनकी इस प्रकार अपनी तरफ़ आँखें किये देख, खिलें हुए कद्म्य-कुसुमें। के सदृश अपने पुलक-पूर्व अवयवों के विद्येप के बहाने, पार्वती ने भी अपना मानसिक माव प्रकट कर दिया। लख्ना के कारण आन्तविलोचनधारों अपने मनोहर मुख को तिरखा करके वह वहीं खड़ी हो गई।

मनोविकार की सहसा उत्पत्ति देखकर भगवान गुलपाखि को यड़ा आश्चर्य हुआ। वे जितेन्द्रिय थे ; इन्द्रियाँ उनके वश में थीं। अतएव उस विकार को तो उन्होंने प्रयत्न-पूर्वक वहीं रोक दिया। यर वे सोचने तमे कि अकस्मात् चित्तत्तोभ होने का कारत क्या है। उसे जानने के लिए उन्होंने अपने चारों तरफ़ दृष्टि दौड़ाई। वे देखते क्या हैं कि सामने ही एक पेड़ पर पञ्च-शायक खड़ा है। उसके कन्धे अके हुए हैं। वार्थों पैर आगे को बढ़ा हुआ है और दाहिना पैर सङ्कुचित हो रहा है। दाहिने हाथ को मुद्रो दाहिने नेत्र के कोने पर है। धनुष् की उसने इतने ज़ोर से ताना है कि उसका चक्र सा बन गया है। धतुर्वेद में वर्णन किये गये आलीढ़ नामक श्रासन का श्राश्रव लेकर वह वाल-प्रहार करने के लिए उद्यत है। उसका बाल प्रत्यञ्चा से लुटने हो चाहता है। उसके द्वारा इस प्रकार श्रपनी तपश्चर्या पर आक्रमण होते देख भगवान् त्रिलोचन की भींहें मह हो गई। मारे कोध के उनकी मुखचर्या अत्यन्त ही भयानक हो गई। प्रलय होने के से लक्ष्य दिखाई देने लगे। उनके इस कराल कीए का परिजाम यह हुआ कि उनके तीसरे नेत्र से देदीण्यमान ज्वालामयी त्राग की बढ़ी हुई लपट सहसा निकल पड़ी।

मनोज महोदय की माया की लीला देखने के लिए देवता लोग, अपने अपने विमानों पर बैठ कर, पहले ही आकाश में आगाये थे। त्रिनयन शहर के कोध का यह हाल देख कर वे है-तरह धवरा गये। उन्होंने वहीं आकाश से चिल्ला चिल्लाकर प्रार्थना आएम्स कर दी—"प्रसी! इतना कोध न की जिए। बहुत हुआ, वस, बस। ज्ञामा की जिए। जाने दी जिए"। परन्तु उनकी यहाँ सुनता कीन है। जब तक वे इस प्रकार निवेदन करें करें तब तक त्रिपुरान्तकारी जिल्लोचन के तीसरे नेत्र से निकली हुई आग की उस लपट ने मनोभव को जला कर राख का देर कर दिया।

उस बढ़ी हुई लपट को अपने पित की तरफ जाते देख रित भयभीत हो गई। उसे इतना दुस्सह दुःस दुःश्रा कि इन्द्रियों की चेतना का नाश हो गया। बेहोश होकर वह ज़मीन पर गिर पड़ी। मूर्च्छित हो जाने के कारण कुछ देर तक उसे अपने पित के जल जाने का जान ही न हुआ। उसे मूर्च्छा क्या आगई, मानों दैव ने उस पर एक प्रकार का उपकार ही किया। क्योंकि स्रण भर ही सही, पितनाश-सम्बन्धिनी दुस्सह वेदनाये भोगने से तो वह वच गई।

वज जिस तरह कुल के दुकड़े दुकड़े करके उसे नए कर देता है उसी तरह तपश्चर्या में विघ्न ढालने वाले पञ्चशायक का नाश करके शिवजी यह सोजने लगे कि जो कुछ होना या सो हो गया; अब क्या करना चाहिए। उन्होंने इस सारे उत्पात का कारण पार्वती को समभा। अतएव उन्होंने कहा, स्त्री से दूर ही रहना चाहिए। स्त्री का साम्निध्य बचाने के लिए अब इस खान को ही छोड़ देना उचित हैं। न मैं यहाँ रहुँगा न पार्वती मुभे देखने को मिलेगी। इस प्रकार विचार करके भूतनाथ श्रापने भूतों श्रीर गणों सहित तत्काल श्रान्तद्वांन होगये।

इस दुर्घटना से पार्वती को असीम सन्ताप हुआ। उसने कहा-"हाय हाय! मेरे समुक्षतिशाली पिता के अभिलाय का ही आज अन्त नहीं हो गया, मेरा यह शरीर-जीन्द्र्य भी व्यर्थ हो गया! पिता की इच्छा थी कि शङ्कर के साथ मेरा विवाह हो जाय; पर इस दुर्घटना से उसकी उस इच्छा पर भी पानी पड़ गया और मेरे शरीर की सुन्दरता पर भी। सन से अधिक परिताप और लज्जा की नात तो यह हुई कि यह सारा सन्ताप-कारी व्यापार सखियों के सामने ही हुआ। इस प्रकार दुःख और परिताप से अभिभृत होकर यह वेचारी अपनी छुटी की किसी तरह लौट गई। उसका समस्त उत्साह मिट्टी में मिल गया।

मदन-दहन का समाचार सुन कर शैलराज हिमालय पार्वती के आश्रम में दौड़ा आया। उसने आकर देखा कि पार्चती की दशा बहुत द्यनीय है। सगवान पिनाकपाखि की उस कीप-सुनक सुखचया का चित्र अब तक उसके नेत्रों के सामने है। अतएव मारे डर के वह आँखें तक नहीं खोलती। यह दशा देख कर हिमालय ने उसे अपने दोनों हाथों पर उठा लिया और अपने शरीर को लम्बा करके उसने इस प्रकार जल्दी जल्दी अपने घर की राह ली जिस प्रकार कि कमिलनी-लता को अपने दोनों दाँतों पर रस कर पेरावत हाथी अपने गन्तव्य खान की तरफ़ कृदम वढ़ाता चला जाता है।

# चौया सर्ग ।

### रति का विलाप।

वश श्रीर विद्वल हुई रित वड़ी देर तक मूर्च्छित एड़ी रही। उसे अपने तन, मन की ऊछ भी सुध न रही। जब वह जगी तब उसे अपनी नवीन वैधव्यद्शा का ख़याल आया। अतएव उसे वड़ी ही उत्कट वेदनायें होने लगी। देव ने मानों उसे इन वेदनाओं का श्रतुमव कराने ही के लिए उसकी मूर्च्छां का श्रन्त कर दिया। होश में आते ही उसने

श्रांकं कोल दीं। वह अपने चारों तरफ़ देखने लगी। पित की जीवित दशा में उसे बार वार देखने पर भी उसके नेशों को तृति न होती थी। इस समय उन्हीं अतृत नेशों से उसे पित के दर्शन न हुए। इस कारण उसे उसके जलाये जाने पर विश्वास ही न हुआ। उसने पित का न दिखाई देवा अपने अतृत नेशों ही का अपराध समस्ता। क्यों कि जिसे देख कर तृति नहीं होती उसे बार बार देखने की इच्छा से नेश यही बहाना किया करते हैं कि अभी नहीं देखा। अतप्य वह कहने लगी— 'प्राण्नाथ! कहाँ हो? क्यों नहीं दर्शन देते? जीते तो हो?" इतना कह कर ज्यों ही वह उठ खड़ी हुई त्यों ही उसे, सामने ही, शक्कर के कोपानल से भस्म हुए अपने पित की भस्ममयी मूर्ति मात्र दिखाई दी। उसे देख वह और भी विकल और विहल हो कर फिर ज़मीन पर गिर पड़ी और धूल में लोडने लगी। उसके वाल विखर गये और सारा शरीर धूलि-धूलरित हो

गया। बड़े ही कर गु-स्वर से उसने विलाप करना आरम्म किया। उसके उस हृदय-विदारक विलाप की खुन कर उस वनस्थली के जीव-जन्तु भी उसके दुःख से अभिभृत से हो उदे। उसने रोना और इस प्रकार विलाप करना आरम्भ किया—

तुम तो बड़े ही सुन्दर-शरीर-वाले थे। तुम्हारे शरीर की सुन्दरता और कान्ति के कारण ही बड़े वड़े कवि और महाकवि भी विलासवती वस्तुश्रों की उपमा तुम्हारे शरीर से देते थे। हाय हाय ! तुम्हारे उसी लोकोत्तर सीन्दर्यशाली शरीर की आज यह गति हो नई ! सियों का हृदय सचमुच हीं अत्यन्त कठोर होता है। इसीसे मेरा हृद्य विदीर्श नहीं हुआ। मेरा जीवन तो सर्वधा नुम्हारे ही अधीन था। मैं तो तुम्हीं को देख कर जीती थी। परन्तु मेरे प्रेम और स्नेह की कुछ भी परवा न कर के तुम मुभे इस तरह अकेली छोड़ कर कहाँ चले गये ? बाँध टूट जाने से जलाशय का जल कमलिनी को छोड़ कर जिस तरह एक ज्ञाग में वह जाता है उसी तरह मेरे सारे अनुराग को मूल कर क्या ही भर में तुम मुक्ते छोड़ गये। न तो तुम्हीं ने आज तक मेरे प्रतिकृत कोई काम किया और न मैंने ही तुम्हारे प्रतिकृता। हम दोनों प्राज तक सदा ही एक दूसरे के अनुकृत आचरण करते आये हैं। फिर, नहीं मालूम, अकारण ही, तुम क्यों अप्रसन्न हो गये ? मैं इस प्रकार विलख विलख कर रो रही हूं। परन्तु तुम दर्शन तक वेने की कृपा नहीं करते। हाँ, तुम्हारी अप्रसन्नता का कारण मुर्भे मालूम हो गया। भूल स्रोपक बार तुमने किसी अन्य स्त्री का नाम ले लिया था। इस पर मुक्ते कोंघ आ गया था और मैंने अपनी करधनी से तुम्हें बाँघ दिवाधा। एक बार और भी कुछ ऐसी ही घटना हा गई थी। कमल के कुएडल फॅक

कर मैंने तुम्हें मारा था। उनके केसर तुम्हारी आँखों में चले गये थे। इस से तुम्हें कुछ कष्ट हुआ था। जान पड़ता है, आज तुमने मेरे इन्हीं श्रपराधों के कारण सुको यह दएड दिया है। तुम तो कहा करते थे कि तू मुक्ते प्राणों से भी अधिक प्यारी है; तू सदा मेरे हृदय में रहती है। परन्तु अब मुक्ते साल्म हुआ कि यह सब बनावट थी। मुभी प्रसन्न करने ही के लिए तुम ऐसी मीठी मीठी बातें करते थे। यदि तुमने मुक्ते श्रपने हृदय में स्थान दिया होता ते। यह कभी न है।ता कि तुम्हारा शरीर ता नष्ट हो जाता और मेरा बनां रहता। तुम्हारे साथ ही मेरा भी नाश हो जाना चाहिए था। तुम तो परलोक के पश्चिक हो गये और अभे यही छोड़ गये। परन्तु में यहाँ रहने वाली नहीं। मैं भी शीघ ही तुम्हारे पास श्राऊंगी। जिस मार्ग से तुम श्रभी श्रभी गये हो, उसी से मैं भी ब्राक्रगी। तुम मुभसे अलग नहीं हो सकते। मैं भी श्रपना शरीर आग में होम दूँगी। मैं तो तुम्हें इस तरह प्राप्त ही कर लूँगी। परन्तु मुक्ते शोक है कि कुटिल काल ने तुम्हारा नाश कर के संसार के खुल का भी नाश कर दिया। क्योंकि, देह-धारियों को बिना तुम्हारे सुख कहाँ। उनके सुख के श्राधार तो तुम्हीं थे। जब तुम्हीं न रहे तब कोई कैसे सुखी हो सकेगा।

रात का समय है। स्चीभेय अन्धकार छाया हुआ है। मेध-गर्जना हो रही है। उसकी गड़गड़ाहट से दिल दहल रहा है। पेसे समय में भी नाविकाओं को अपने प्रेमणाओं के पास पहुँ-चाने में बिना तुम्हारे कौन समर्थ हो सकेगा? तुम्हारी ही प्रेरणा से वे अधेरी रात में भी निर्मय होकर अपने प्रेमियों के पास पहुँच जाती थीं। तुम्हारी अनुपिकति में उन बेचारियों पर न मालूम अब कैसी बीतेगी। जिसके प्रभाव से आँकों में श्ररुणता आ जानी है और वे अत्यन्त चञ्चल हो जाती हैं, तथा जिसके कारण मुँह से टूटे पूटे शक्तों में कुछ का कुछ निकलने लगता है, मध का वह मद श्रव व्यर्थ सा हो गया है। इस लोक से नुम्हारे प्रस्थान कर जाने के कारण मधुपान करना प्रमदाश्रों के लिए अब विडम्बना के सिवा और कुछ नहीं। उसका पीना नुम्हारे ही कारण सार्थक था। सो श्रव उसकी सार्थकता नहीं रही।

निशाकर से तुम्हारी गहरी मित्रता थी। तुम्हारे नामनिश्शेष हो जाने से अब उसका भी उदय निष्मल ही सा है।
हुन्यापक्ष बात जाने पर शुक्रपक्ष में कम कम से उसकी बुद्धि
होती है—उसका कृश शरीर घीरे घीरे पुष्ट होता है। परन्तु
तुम्हारे न रहने से तुम्हारा मित्र चन्द्रमा अब अपनी उस कृशता
को छोड़ते समय बहुत हो दुखी होगा। उसे अपनी कलाओं
की बुद्धि से आनन्द होना तो दूर रहा, उलटा सन्ताप होगा।
क्योंकि उसके उद्य से जो उद्दीपन-कार्य्य होता था उसकी तो
अब आवश्यकता ही न रह गई।

श्राम के इस नये पूले हुए पूल की भी दशा शोचनीय है। को किल का शब्द सुनते ही सब को इस बात की स्वना सी हो जाती थो कि हरे और लाल कुन्तवाले सहकार-सुमन खिलने खा। इनके महत्त्व का कारण वह था कि तुम इन्हीं से बाणों का काम लेते थे। अब वे किसके बाण बनेंगे? इन पर गुज़ार करने वाली अलि-माला की याद करके तो लुमें और भी दुःख होता है। इसी को तुम अपने धनुप की अत्यञ्चा बनाते थे। इस काम के लिए तुम्हें बार बार इसकी योजना करनी पड़ती थी। इसी से यह अब गुज़ार के बहाने करुण-स्वर से विलाप सा कर रही है। इसे इस अकार विलापती देख मेरा बढ़ा हुआ शोक और भी बढ़ जाता है।

मधुर वाली बोलने में कोकिलाओं की समानता करनेवाला और कोई नहीं! ग्रिशासाए करने में उन्हें पूरा पिएडत देखकर ही तुम उनसे दृतिकों का काम लेते थे। सांसारिक प्राणियों को वशीभूत करने के लिए तुप पहले इन्हीं कोकिलाओं के अलाए उन्हें सुनाकर उनमें श्रुझार-रस-सम्बन्धी अनुराग की वृद्धि करते थे। क्या तुम्हें इन पर भी द्या नहीं आती? पूर्ववत् मनोहर रूप धारण करके उठ वैठो। इनको फिर आशा हो, ये कहाँ जायँ? किसे तुम्हारा सन्देश सुनावें? ये तो अब अत्यन्त ही अवलम्बहीन हो रही हैं।

जब में किसो कारण से रूट बैठती थी—जब मैं तुम्हारी बात न मानती थी-तव तुम मेरे पैरी पड़ते थे और तरह तरह से मुक्ते मनाने और प्रसन्न करने की खेण्डा करते थे। उन सब वाता का स्मरण करके मेरा कलेजा दुकड़े दुकड़े हुआ जाता है। मेरी सारी शान्ति जाती रही है। खिले हुए सुन्दर सुन्दर वसन्ती फूल चुन चुन कर तुमने स्वयं ही हार, नजरे और अन्यान्य आभूषण बनाये थे। उनको तुमने अपने ही हाथ से फ्रीति-पूर्वक मुक्ते पहनाया था। वे सव, देखो, अब तक मैं पहने हूँ। परन्तु, हाय हाय! जिसकी कृपा से वे सब सुक्ते प्राप्त हुए थे, वह अब नहीं दिखाई देता। उसके सुन्दर शरीर का नाश हो गया और में बैठी रह गई! दारुश-हृद्य देवताओं ले अपने कार्य-साधन के लिए जिस समय तुम्हें बुलाया उस समय तुम मेरे पैरां पर महावर लगा रहे थे । दाहिने पैर पर तो लगा चुके थे; बार्च पर लगाना बाकी था। बह वैसाही विना महावर का रह गया है। आग्रो, उस पर भी तो महावर की पत्र-रचना कर हो। जिस तरह पतिङ्गा आग में जल कर परलोक का प्रियक हो जाता है उसी तरह मैं भी इस शरीर को जला कर शीप्र ही तुम्हारे पास आ

बाउमी श्रीर फिर भी तुम्हारे श्रद्ध का स्मध्य लुँगी। परन्तु मुकं डर है कि जब तक मैं तुम्हारे पास पहुँ लूँ तब तक स्वर्ग में सुराइनायें कहीं तुम्हें लुमा न लें; क्योंकि दे बड़ी ही चतुर हैं। इससे श्रव मुक्ते शीधना करनी चाहिए। मैं तुम्हारे पास चली तो श्रवश्य ही श्राऊँगी, पर पक बात का मुक्ते फिर भी बड़ा सोच रहेगा। लोग कहेंगे कि तुम्हारे जल जाते ही इसे भी जल जाना था। यदि इसकी एतिविषयक श्रीत ऊँचे दरजे की होती तो यह विना पित की हो जाने पर पक क्या भर भी जीती न रहते। यह मेरे लिए बहुत बड़े कलश्च की बात होगी। हाय, हाय, श्रव मैं इस कलड़ का सालन कैसे कर सक्गी?

एक बात और भी ऐसी है जिससे भेरा दुस्सह दुःस दूना हो रहा है। औध्वंदेहिक इत्य करने के लिए तुम्हारे मृत शरीर का मएडन भी तो में नहीं कर सकती। मएडन कर्क तो कैसे कर्क । तुम्हारा तो शरीर ही नहीं रह गया। तुम्हारी तो ऐसी अतर्कित गति हुई जैसी किसी की भी नहीं होतो। तुम्हारे जीवन ही का नाश न हुआ; उस के साथ ही तुम्हारे शरीर का भी नाश हो गया। प्राण चले जाने पर औरों का पञ्चभूतात्मक शरीर अवश्य हो एड़ा रह जाता है। परन्तु में ऐसी अभागिनी निकली कि उस मृत शरीर से भी में विश्वत हो गई।

श्रपती गोद में धतुष् को रख कर जब तुम शोरे धीरे शपने शर को सीधा करते थे श्रीर श्रपने सखा बसन्त से हंस हंस कर बातें भी करते जाते थे तब पास हो बैठी हुई में तुम्हारी बातें बड़े चाव से सुना करती थी। तुम भी कटाच्चपातपूर्वक मेरी तरफ रह रह कर देखते जाते थे। तुम्हारी उन वार्तों श्रीर कटाझों का स्मरण करके मेरा हृद्य विदीण हो रहा है। तुम्हारे साथ प्रेम-पूर्ण बातें करने वाला तुम्हारा हार्दिक मिश्र वह बसन्त इस समय कहाँ है। तुम्हें उसी की बदौलत श्रपना धनुष् त्राप्त होता थां। तुम्हारे धनुष् का निम्मीता बही हैं। परन्तु इस समय वह भी सुमें नहीं विखाई देता। क्यां उसने भी मुम्म दुखिया की याद भुला दी? पिनाकपाणि महादेव की कोधानि में तुम्हारी तरह कहीं वह भी तो नहीं भस्म हो गया? वसन्त तू कहाँ गया?

रित के ऐसे विलाप-यचन वसन्त के हृद्य में विपाक वाण् की नोक की तरह घुस गये। उस की इस प्रकार श्रातुरता-पूण् श्रीर विकलता-दर्शक वातें सुन कर उसे भी महाशोक हुआ। उससे न रहा गया। वह उसके सामने श्राकर खड़ा हो गया। वसन्त को देखते ही रित ने श्रीर भी श्रिधक विलाय करना श्रीर रोना शुक्त कर दिया। वह वार वार अपनी छातो पीटने लगी। वात यह है कि श्रपने कुटुम्बियों श्रीर इए मित्रों के श्रागे हृद्यस्थ दु:ख इस प्रकार वाहर निकल पड़ता है मानें। उसके निकलने के लिए किसी ने हृद्य के किवाड़ खोल दिये हों। श्रीक का वेग कुछ कम होने पर, दु:ख से श्रिममृत हुई रित वसन्त से इस प्रकार कहने लगी—

दमन्त ! देख, तेरे प्यारे सखा की क्या गति हो गई! उसके सुन्दर शरीर के बदले गख की ढेरी मात्र दिखाई दे रही है। वह भी अपने खान पर तैसी हो नहीं रहने पाती। उसके सफ़ेद सफ़ेद करोां को पवन उड़ाये उड़ाये फिरता है। उन्हें वह कहीं हथर बखेर रहा है, कहीं उथर। प्रियतमा अपने सखा इस वसन्त को तो दर्शन दो। देखों, यह बड़ी ही उन्सुकता से तुम्हारी प्रतीचा कर रहा है। सुनती हैं, स्त्रियों में पुरुषों का प्रेम अवल नहीं होता, परन्तु हार्दिक मित्रों में अवल होता है। इस कारण यदि तुम्हें सुक पर देशा तहीं आती तो इसी पर दया करों। मैं न सही, यह तो तुम्हारा सका मेमी सौर

सर्वश्रेष्ठ सखा है। इसी को दर्शन देने के वहाने अपना मनोहारी मुख सुक्षे एक बार फिर दिखा दो।

यह वसन्त तुम्हारा पेसा वैसा सहचर नहीं। तुम्हारे ऊपर इसके अनन्त उपकार हैं। कमलतन्तु की प्रत्यश्चा वाले, और, कोमल-कममक्रणे बाग चलाने में अपना सानी न सबने वाले

कोमल-कुसुमह्रपो बाग चलाने में श्रपना सानी न रखने वाले, तुम्हारे धनुष्को अलौकिक शक्ति देने बाला यही है। इसी की सहायता से सुरासुर सहित सारे संसार की तुम्हारे धनुष्

की आज्ञा माननी पड़ी है। इसकी सहायता यदि न मिलती तो तुम्हें श्रपने वाणों और धनुप् की प्रत्यञ्चा की प्राप्ति श्रसम्भव हो जाती और जो बड़े वड़े काम तुमने किये'वे न कर सकते। श्रतएव इसके इन महोपकारों ही का स्मरण

करके आवाः इसे धीरज तो दो। अमृत्राज! में यह क्या कह रही हूं। अब तेरे सस्ता का

समागम सम्भव नहीं । परलोक से वह नहीं लौट सकता । वायु के सकोरे से जिस तरह दीपक दुम जाता है उसी तरह उसका भी जीवन-दीपक दुम गया । मैं उस दीपक की जली हुई बसी की तरह बच रही हूं। देख, अत्यन्त दुस्मह दुःखानि में मैं सुलग रही हूं। मेरी साँस जो चल रही है वह साँस नहीं ; वह तो बसी की तरह सुम जली हुई के मुख और नास्त्रका से निकला हुआ ध्याँ है।

श्रीर नासिका से निकला हुआ धुआँ है। पापी दैव ने यह क्या किया! मारा तो उसने अवस्य, परन्तु उसे अच्छी तरह मारना भी न आया। मेरे पति को तो

उसने जला दिया श्रीर मुभे छोड़ दिया। उसका इस तरह मुभे वचा रखना यद्योपे श्राधी ही हत्या के समान है, तथापि उसने मुभे भी मार हो सा डाला। क्योंकि पति के विना मैं कितने

दिन प्राण्धारण कर सकूगो ? जिस वृत्त से लता लिपट रही है उसे यदि हाथी उसाड फॅके ती क्या वह लता नए होने से बच जायगी ? वृत्त के साथ ही लता का भी अवश्य ही पतन हो जायगा। अतपव अपने प्राण्वल्लम का आधा अक्ष होने के कारण में भी जोती नहीं रह सकती। इससे अब एक काम कर। तु मेरे पित का बन्धु है। में भी तुमे अपना बन्धु हो समस्ति हूँ; और समयपर सहायता करना बन्धु का कर्तव्य ही है। अब तृ मुक्त दुखिया पर द्या करके मुक्ते किसी तरह मेरे पित के पास पहुँचा दे। में तुम्मसे अधीनतापूर्वक अग्निदान की याचना करती हूँ। मेरे लिए ऐसा करना अनुचित नहीं। पित का अनुगमन करना तो कियों का कर्तव्य ही है। सचेतन ही इस कर्तव्य का पालन नहीं करते, अवेतनों तक में भी पित्याँ पित का अनुगमन करती हैं। देख, चन्द्रमा के साथ ही चन्द्रका भी चली जाती है और मेघ के साथ ही बिजलो भी विलय को प्राप्त हो जाती है।

सती होने के पहले सियाँ अनेक प्रकार के अद्धू हारों से अपने शरीर को अलक्ष्य करती हैं। परन्तु यह मुक्ससे न हो सकेगा मेरे पित के जले हुए शरीर की जो यह मस्म सामने पड़ी हुई दिखाई दे रही है उसी का लेप में अपने शरीर पर कर लूंगी। उसी को में अपना सब से बड़ा अलक्ष्यर समक्ष्यों। इसके अनन्तर, आग को, कोमल पल्लां से सजाई गई शय्या समक्ष कर, उसी पर में अपने शरीर को रख दूंगी। आग को में आग हो न समक्ष्यों। उसे में फूलों की सेज समक्ष कर उसी पर लेटी हुई जल जाऊंगी।

कुसुम-शय्या की रचना में त्ने हम दोनों की सैंकड़ों दफ़ें सहायता की है। मैं हाथ जोड़ कर तेरे पैरों पड़ती हूं। काम मेरा और कर दे। मेरे लिए शय्या-सदृश ही चिता तैयार करने में अब देर न लास। एक पार्यना मेरी और है। जब मुक्ते

このから しているというないというないかられているというと

दी गई अग्नि से चिता जलने लगे तब मलयानिल चला कर उसे खुव प्रदोत कर दीजियो, जिसमें मेरे जल जाने में देर न लगे—में अटपट ही अपने पित के पास पहुंच जाऊं। तू इन वात को स्वयं ही अच्छी तरह जानता है कि विना मेरे तेरा सखा लख भर भी सुख से नहीं रह सकता। मुक्ते देखे विना उसे चैन ही नहीं पड़ती। जब मैं जल जाऊं तब इतनी छपा और करना कि हम दोनों के लिए एक ही तिलाञ्जल देना। परलोक में में और तेरा वह वन्धु, दोनों ही, उसी एक ही अञ्जल के जल का पान करेंगे। हम लोगों के लिए अलग अलग जलाञ्जल देने की आवश्यकता नहीं। अपने मखा को उदेश करके जब न पिएडदान करने लगे तब और किसी वस्तु के सङ्ग्रह के अंकट में न पड़ियों। कोमल पहनों से मंगुक सहकार-कुमुमाँ ही का पिएडदान दीजिओ। तुक्ते जान ही है कि तेरे साथों को आम की मश्चरी कितनी प्यारी है।

श्राग में जल कर अपने पित का अनुगमन करने के लिए
गित जब इस प्रकार नैयार होगई तब सहना देववाणी हुई।
जलाशय के मूल जाने से श्रियमाण मछलो जिस तरह आपाद
की पहली दृष्टि के प्रसाव से फिर मचेत हो जाती है वैसे ही
उस देववाणी से रित के भी हृद्य में सुखाशा का मञ्जार हो
श्राया। श्राकाश-वाणी ने उस विधवा पर नैसी ही द्या की
जैसी कि मरणासच मछलो पर जलवृष्टि करती है। रित ने
सुना कि श्राकाश से कोई यह कह रहा है—
हे पञ्चशायक की पत्नी ! तुभे वहुत समय तक प्रतिहोन

दशा में न रहना पड़ेगा। जल्दी ही तुक्ते तरे पति की प्राप्ति होगी। जिल्लोचन की कोपाग्ति में किस कारण वह पति के की तरह जल गया, यह तुक्ते मालूम नहीं। सुन, तेरे पति ने ब्रह्मार्ज के मन में पेसा विकार उत्पन्न कर दिया कि उनका चित्त अपनी

कारण उस मनोविकार को उन्होंने बढ़ने न दिया। उसे उन्होंने तत्काल हो रोक दिया और इस अनर्थ का कारण तेरे पित को समक्त कर उन्होंने उसे शाप दिया। उसी शाप का फल तेरे पित को भोगना पड़ा है। महादेवजी के कोपानल में जल जाना उसी शाप का फल है। ब्रह्माजी को शाप देते देख धर्म्मनामक प्रजापित को तेरे पित पर द्या आई। इस से उन्होंने ब्रह्माजी से प्रार्थना की कि आप कृपा करके अपने शाप की अवधि निश्चित कर दीजिए। ब्रह्माजी ने यह बात मान ली। वे बोले—

ही सुता पर अनुरक्त हो गया। पर वे ठहरे जितेन्द्रिय। इस

वहुत श्रच्छा। जब पार्वती अपनी तीत्र तपस्या से शिवजी को असक करेगी तब वे उसे अपनी अर्द्धाङ्गनी बना लेंगे। पार्वती के साथ विवाह करने से उन्हें बहुत सन्तोष होगा। उस खुगो में वे काम को फिर जिला देंगे। तब उसे उसका पूर्व शरीर प्राप्त हो जायगा। वात यह है कि जिस तरह मेघों से वज्ञपात भी होता है और अमृतवत् जल भी बरसता है उसी तरह जितेन्द्रिय महात्माओं से कोप श्रीर प्रसाद दोनों की प्राप्ति होती है। कुपित होने पर उनके वचन वज्र का सा काम करते हैं श्रीर प्रसन्न होने पर वही श्रमृतवत् श्रानन्द-दायक हो जाते हैं।

इस कारण तू श्रव मरने का विचार छोड़ दे। तुमें भवि-ण्यत् में तेरा पति श्रवश्य मिलेगा। उसके समागम की प्रतीज्ञा करती हुई श्रपने सुन्दर शरीर को बना रहने दे। दु:ख के बाद सुख के दिन श्रवश्य ही श्राते हैं। सूर्य के प्रचएड श्रातप से स्खी हुई नदी को, वर्षा श्राते ही, फिर भी जल-प्रवाह की प्राति हो जाती है।

ऐसे सान्त्वना-वाक्य सुना कर किसी श्रदृश्य देवता ने रित को बहुत कुछ धोरज दिया। इस श्राश्वासन के कारण रित ने जल मरने का विचार शिथिल कर दिया। इस काम में उसके पित के साथी ऋतुपित ने भी उसकी सहायता की। समयानुसार सार्थक वातें कह कर उसने भी रित को नहुत समकाया। उसने कहा—देवधाणी कभी कुठी नहीं होती। बी कुछ तुमने सुना उस पर हुद विश्वास करो। तुम्हें श्रवस्य ही तुम्हारा पित मिलेगा।

इस तरह समस्राने बुमाने से रित के दुःख का देश वहुत कुछ कम हो गया। तव उसने मर जाने का विचार छोड़ दिशा।

इसके अनन्तर दुःखातिरेक के कारण अत्यन्त इस हुई रित, पित-प्राप्ति के दिन की उसी तरह प्रतीक्षा करने लगी जिस तरह कि दिन में उदित हुए क्षीण-किरण चन्द्रमा की मिलन कला निशाकाल की प्रतीक्षा करती है।

## पाँचवाँ सर्ग ।

## पार्वती की तपस्या और फल-प्राप्ति।



नाक-पाणि शङ्कर ने पार्वती की श्राँखों के सामने ही मनोमव को भस्म करके पार्वती का मनोरथ भी विफल कर दिया। अपने मनोभिलाष के इस तरह भग्न हो जाने पर पार्वती को श्रवर्णनीय दुःख हुआ। उसने कहा—मेरे इस रूप को धिकार है! जिस सौन्दर्य से अपने धेमपात्र का चित्त श्राकुर न

हुआ उससे क्या लाभ ? वह तथा है। सुन्दर रूप पाने का फल यहां हो सकता है कि वह अपने प्यारे को मोह ले। पर्ली का सौमान्य इसी में है कि पित उसका विशेष प्यार करे। सो यह कुछ भी न हुआ। मेरे इस शरीर-सौन्दर्य को देख कर भी शिवजी मुक्त पर प्रसन्न न हुए। अब इस सुरूप के साफल्य का एकमात्र उपाय यह है कि में वन में कठोर तपस्या करने चली जाऊँ। मेरे सुन्दर रूप को देख कर शिवजी ने मुक्त पर कृपा नहीं की तो क्या वे मुक्त तीव तपस्या करते देख कर भी मुक्त पर कृपा न करेंगे? अपने सौन्दर्य को सफल करने के लिए अब तपस्या के सित्रा और कोई साधन नहीं। तपश्चर्या ही से अब में उन्हें प्रसन्न करेंगे। पार्वती के इस निश्चय की जितनी प्रशंसा की जाय कम है। यदि वह इतनी घोर तपश्चर्या न करती तो उसे दो अलौकिक वातों की प्राप्ति मी न होती। एक तो, उसे ऐसा पित ही न मिलता। दूसरे, विदि मिलता भी तो पार्वती पर उसका उतना अनुराग ही न

होता। यह उसकी तपश्चर्या ही का प्रभाव था जो मृत्युखय तो उसे पति मिला और उसने पार्वती पर प्रेम भी इतना प्रकट किया कि उसे अपना खाधा श्रद्ध ही दें डाला।

पार्वती से इस निश्चय का समाचार उसकी माता मेना को मिल गया। उसने सुना कि मेरी प्यारी कन्या शिवजी से प्रेम करती है और उनकी प्राप्त के लिए तपश्चर्या करना चाहती है। इस समाचार से उसे यड़ा दुःख हुआ। उसने पार्वती को वड़े ही प्यार से अपने गले तमा लिया और ऐसी घोर तपश्चर्या करने से उसे मना किया। वह वोली—

चेदी, अपने घर में मनमाने देवता हैं। तृ उन्हीं की पूजा-अबों क्यों नहीं करनों : कुल-देवताओं को अवश्व करने ही से तेरा मनोर्थ सफल हो सकता है। तृ भला क्या तप करेगी! कहाँ तेरा यह सुन्दर सुकुमार शरीर और कहाँ तपरचरण! सिरसे के कोमल कुसुम पर यदि अमर बैठ जाय ता वह उसके बोभ को सह भी लेगा। परन्तु यदि उस पर पदी बैठेगा तो वह हट कर तुरन्त ही गिर जायगा। पदी का पाद-सेप भी वह न सह सकेगा। तृ वहुत ही सुकुमार है। दिव्योपभोगयोग्य तेरा यह कृश शरीर दादण तपस्या करने थोग्य कदापि नहीं।

इस प्रकार मेना ने पार्वती को यथि बहुत समसाया, परन्तु उसने माता का अनुरोध न माना—वह अपने तिश्वय से न डिगो। वात यह है कि किसी विशेष वस्तु की प्राप्ति के लिए स्थिर हुए मन की गति उसी तरह नहीं फेरी जा सकती जिस तरह कि जेवी भूमि से नीवे की तरफ वहने वाले जल-प्रवाह की गति पोंड़े को नहीं लीटाई जा सकती।

पार्वती ने सोचा कि तपस्या करने के लिए पिता की आझा ले लेनी चाहिए। चिना उनकी अनुमति के घर छोडना उचित न होगा। उधर पिता को अपनी सुता के मन का हाल माल्म हो चुका था। इस कारण उसने पहले ही से निश्चय कर लिया था कि में इसे तपश्चर्या करने की अनुमति दे दूंगा। अतएव जब पार्वती ने अपनी सखी के मुँह से यह कहलाया कि फलो-दय होने तक आप मुफे चन जाकर तपश्चरण करने की अनु-मित दे दीजिए, तब उसने प्रसन्नता-पूर्वक उसे आजा दे दी। हिमालय ने सोचा कि जिस आकाङ्का से यह तपस्या करने जाती है वह सचमुच हो उच्च और प्रशंसनीय है। अतएव उसकी पूर्ति के मार्ग में विका डालना पितृवाहसत्य का सुचक न होगा।

पूज्य पिता की आजा पाकर पार्वती ने घर से प्रस्थान कर दिया और पर्वत के एक वड़े ही सुन्दर शिखर पर जा पहुंची। उसने वहीं तपस्या करने का निश्चय किया। उस शिखर का दृश्य वहुत ही मनोहारी था। मोरों की वहाँ वड़ी अधिकता थी। हिंस प्राणी वहाँ थे तो अवश्य, पर वहुत न थे। पार्वती के वहाँ रहने और तपस्या करने के कारण पर्वत की उस चोटी का नाम, पार्वती के नाम के अनुसार, पीछे से, गौरी-शिखर हो गया।

पार्वती ने इट निश्चय किया कि मैं यहाँ तपस्वियों ही के सहश सारा ज्यवहार करूंगी। उस समय वह वड़ा ही अन-मोल हार पहने हुए थी। उसके हिलने से पार्वती के हृद्य पर लगा हुआ चन्दन पुंछ जाता था और वह स्वयं ही चन्दन-चिंत हो जाता था। चन्दन लगे हुए ऐसे सुन्दर हार को तो उतार कर उसने फेंक दिया और वाल-सूर्य के समान लाल वल्कल पहन लिया। उसे उसने जो धारण किया तो शरीर की उचाई निचाई के कारण उसके सिले हुए जोड़ तड़ तड़ टूट मये। इसके अनन्तर उसने तपस्थियों हो की तरह जटा-जूट

की भी रचना की। पर जटा घारण करने पर भी उसके छुन्द्र मुख की शोभा कम न हुई। सुगन्धित द्रव्यों से सुवासित केश-कलाप से यह जितना शोभायमान होना था, जटाश्रों से भी उतना ही शोभायमान बना रहा। सच तो यह है कि जो बस्तु स्वभाव हो से सुन्द्र है उसकी सुन्द्रता किसी तरह कम नहीं हो सकती। भ्रमर-मालिका के सम्पर्क से कमल जितना सुन्द्र मालूम होता है। उसके सम्पर्क से कमल की सुन्दरता कुछ भी कम नहीं होती।

घर पर कहाँ तो वह अपनी कमर में रक्जड़ी हुई मेखला धारण करती थी कहाँ तपोचन में आका उसने मृंज की मेलला धारण की। वह मेखला बहुत कटोर थी। अतपन उसके स्पर्श से पार्वती के रोंगरे खड़े हो गये और उसकी कमर लाल हो गई। पेसी खुरखुरा क्या, कएटकपूर्ण, मेखला की एक नहीं, तीन लड़ें कमर में धारण करने से पार्वती की मुकुमार त्वचा कट कर रुधिर नहीं निकल आया, यही आश्चर्य की बात है।

जब पार्वती ऋपने बर पर थी तब अपने ओठों पर लाला-रस लगाने—उन्हें महाबर से रँगने—के लिए उसे अपना हाथ बार बार ओठों पर फेरना पड़ता था। गेंद खेलने में मी उसे गेंद को अपने हाथ से बार बार उठाना और उछालना पड़ता था। गेंद उछल कर जिस समय उसके अङ्गराग-वित बनाखल के ऊपर आ जाता था उस समय वह भी लाल रङ्ग का माल्म होने लगता था। वन में आने पर पार्वती के कर को इन कामां से छुट्टी मिल गई। जिस हाथ से वह अपने कोमल अधर रंगती और गेंद खेलती थी उसी हाथ से उसने जपमालिका धारण की। यहीं नहीं, किन्तु उससे उसने कुश तोड़ने का भी काम लिया । फल यह हुआ कि कुश की नाको न घुस कर उसकी श्रंगुलियों में घाव कर दिये।

पिता के घर पार्वती बड़े मोल की कोमल शय्या पर साती थीं। करवर वदलते समय केश-कलाप में गुथे हुए फूल यदि शय्या पर गिर जाते थे तो व उसके छुकुमार शरीर में चुमने लगते थे। उन कोमल कुछुमों से भी उसे पोड़ा पहुँचती थीं। वहां पार्वती अब विना विछीने की वेदी पर, अपने हाथ को निक्षा बना कर, सोने लगो। कहाँ वह शय्या, कहाँ यह कठार भूमि! उमनेविलास-चेष्टायें भी छोड़ दीं श्रीर चञ्चल हृष्टि भी छोड़ दी। हाबभाव भरी चेष्टायें तो उसने पतली पतली लताओं को और कराजपूर्ण हृष्टि हरिशियों को, धरोहर सी रख छोड़ने के लिए, दे डालो। उसने शायद यह कहा कि तपश्चर्या के समय इनको रखने की आवश्यकता नहीं। तब तक, लाओ, इन्हें कहीं एक दूं। तप हो खुकने पर फिर इन्हें ले लूंगी। अतएव वाललताओं के विलास-विभ्रम और हरिशियों की चपल दृष्टि पार्वती हो को रक्को हुई धरोहर सी है।

तपःसाधन के नैमित्तिक कार्यों से छुटो पाकर पार्वती आससी बनी नहीं बैठो रही। अपने आश्रम में छोटे छोटे पौधे सगकर प्रति दिन वह घटस्तनों के प्रस्रवर्ण से उन्हें सींचने लगो। धारे धारे वे पौधे बड़े होंगये। उन पर उसका उतना प्रेम होंग्या जितना कि माता का सन्तित पर होता है—विशेष करके पहली सन्तित पर। वे बृद्ध ही पार्वती की पहली सन्तित के समान हुए। अतपव अपने हाथ से सींचे गये उन बृद्धों पर पार्वती का जो सुत-निर्विशेष प्रेम होंग्या वह कार्तिकेय के जन्म के बाद मो वैसा ही बना रहा, कम नहीं हुआ। पार्वती उन्हें अपने पुत्र हो के सदृश सममती और उनका प्यार करती रही।

श्राश्रम के श्रास पास रहने वाले हरिखों को यह श्रवली में भर भर कर जड़ली धान्य यहे श्रेम से खिलाती । इस कारण चे उससे बहुत हो हिल गये । वे उसका यहाँ तक विश्वास करने लगे कि यदि वह सखियों के सामने ही उनकी श्राँखें की माप करती तो भी वे वहाँ से न टलते । उनकी श्राँखें माप कर यह श्रपनी मापती । वह कहती—देखें, इनकी श्राँखें यहों हैं या मेरी।

पार्वेती की कठोर तपस्या का समाचार दूर दूर तक फैल गया। वह नियमपूर्वक मान करती; हवन करती; वस्कल का उत्तरीय धारण किये हुए स्तोत्र आदि का पाठ करती। इस प्रकार तप और पूजा-पाठ में निमग्न पार्वती के दर्शनों की इच्छा से बड़े बड़े बयो-बुद्ध ऋषि और मुनि भी उसके आश्रम में आने लगे। यह कोई आर्चर्य-जनक और असक्त बात नहीं। धार्मिको और धर्मबुद्धों की उम्र नहीं देखी जातो । पार्वती की उम्र कम था तो क्या हुआ। तप और धर्मानुगान तो उसका बढ़ा चढ़ा था।

पार्वती की तपस्या के प्रभाव से वह सारा वन पवित्र है।
गया। नवीन पर्णशालाओं के भीतर श्राग्न सदैव सन्दीत रहने
लगी। गीव्यात्र श्रादि जन्म के वैरी जन्तुओं ने भी श्रापस का
वैर-भाव छोड़ दिया। सब पास पास सुख से रहने लगे।
श्रातिथियों का श्रातिथ्य करने के लिए वहाँ के पेड़-पौधे श्रनेक
प्रकार के श्रभीए फल-फूल उत्पन्न करने लगे।

पार्वती की यह तपस्या कुछ ऐसी वैसी न थी। वह बहुत ही कठोर और बहुत हो उग्र थी। परन्तु उसे इससे भी सन्तोप न हुआ। उसे यह सन्देह हुआ कि शायद ऐसी तपस्या से भी मेरे मनोरथ की सिद्धि न हो। अतएव उसने अपने शरीर की मृदुता की कुछ भी परक्षा न करके उससे भी अधिक उग्र तप करना आरम्भ कर दिया। थोड़ी देर भी गेंद खेलने से को थक जाती थी उसी पार्वती ने ऐसे तीव्र तप का प्रारम्भ किया कि जो बड़े बड़े मुनियों से भी नहीं हो सकता। अतएव यह अनुमान असङ्गत न होगा कि पार्वती का शरीर कनक के कमलों से बना हुआ था। इसीसे उममें स्वाभाविक सुकुमा-रता और कठोरता दोनों हो थीं। यदि यह बात न होती तो कठोर शरीर वाले मुनियों से भी न हो सकने योग्य तप करने में वह किम तरह समर्थ होती।

जेठ-देशाख में पार्वती ने अपने चारों तरफ आग जला दी और उन चारों अग्नि-कुएडों के बीच में वह जा वैठी। अग्नि की वहां हुई उस उष्णता से भी पीड़ा पहुँचने का कोई चिह्न उन्दर्न प्रकट न किया। नीचे पृथ्वी पर तो दहकनी हुई आग के चार कुएड और ऊपर आकाश में तपता हुआ सूर्य्य। इस प्रचरड पञ्चारिन से सन्तत होने पर भी वह मुसकराती हुई ऋपनी जगह पर वैठी रही । यही नहीं, किन्तु सूर्य की नेत्रघा-तिनी प्रभा को जीत कर वह उस की तरफ इकटक देखती भी रही। जय तक सूर्यास्त नहीं हुआ तकतक वह बराबर उसी की तरफ़ देखती गही। फल यह हुआ कि सूर्य की ज्वाला-घाहिनी किरलों से उसका मुख वहुत ही तप गया और कमल के फूल के सुश लाल होगया। एक वात यह भी हुई कि सूर्य की तरफ़ देखते रहने से उनकी श्राँखों के कोने, श्रर्थात् नेत्र-प्रान्त, धीरे धोरे काले पड़ गये। इतनी घोर तपश्चर्या करने पर भी अमृत-वर्षा चन्द्रमा की किरणों को छोड़ कर और किसी वस्त को उसने न छुत्रा। हाँ, बिना माँगे ही यदि जल प्राप्त हो गया तो उसे अवश्य उसने पी लिया। विना वाचना के ही बच्च जिस तरह मेघोदक और चन्द्रकिरण के सहारे जीते रहते हैं. उसी तरह पार्वती भी उनके सहारे जीती रही । पीने के लिए किसी

से पानी तक देने की प्रार्थना उसने न की। मिल गया तो पी लिया, न मिला तो न सही।

ईंधन से प्रदीत चार और आकाशचारी सूर्यरूपो एक-इस तरह पाँच आगों से क्रशाङ्गी पार्वती के श्रत्यन्त ही तप जाने पर वर्षी-ऋतु का आगमन हुआ। आषाढ़ लगने पर पहली वृष्टि हुई। उस नूतन वृष्टि का जल पार्वती पर भी पड़ा और पृथ्वो पर भी। पृथ्वी भी जल रही थी, पार्वती भी। इस कारण जल-वृष्टि होने पर पृथ्वी से भी भाफ निकली और पार्वतों के शरीर से भो। वह भाफ दूर तक अपर श्राकाश की श्रोर चर्ला गई। उस पहली वृष्टि के उदक-बिन्दु पार्वती की बरोतियों पर जो पड़े तो, उनकी समनता के कारण, कुछ देर उन्हें वहीं रकना पड़ा। वहाँ से चलने पर उन्होंने पार्वती के श्रोठों से टकर खाई। श्रोठ थे श्रत्यन्त कोमल। श्रतएय बूँदों की चौट से वे पीडित हो उठे। वहाँ से खुटकारा मिलने पर पार्वती के उरोजों पर गिरते ही वे च्र च्र हो गये। तदनन्तर उसकी जियली की प्रत्येक रेखा को धीरे धीरे पार करके, वड़ी देर;मं, जो वे उसकी गहरी नामि तक पहुंचे तो वहीं उसके भीतर ही न माल्म कहाँ लोप हो गये।

सायन-भादों का महीना है। रात का समय है। विना धमें बुष्टि हो रही है। विजली चमक रही हैं। हवा ख़व चल रही है। सब लोग अपने अपने घरों में आराम से सो रहे हैं। परन्तु ऐसे दुर्घर समय में पार्चती अपनी कृटों के भीतर भी नहीं मई। वह बाहर ही, खुली जगह में, एक शिला के ऊपर निश्चल बैठी रही। वृष्टि, वायु और विजली की उमने कुछ भी पर्वां न की। उसकी उस घोर तपश्चय्यों की गवाही देने ही के लिए वर्षी-ऋत की रातों ने अपने विजली कपी नेत्र सोल खोल कर मानों उसे बार बार देखा। उन्होंने शायद यह सोचा कि कोई

पूछेगा तो क्या कहेंगी। अतएव, आखो, देखें तो यह इस समय भी तपस्या कर रही है या नहीं ? डर कर कहीं कुटो के भीतर तो नहीं जा छिपी ?

वर्षा बातने पर जाड़े आये। माह-पूल लगा। बर्फ़ गिरना आरम्म हो गया। अत्यन्त ठरहो हवा चलने लगी। हाथ से पानी छूना दुःसह हो गया। पर पेसे जाड़ों में भो रात को पानी में वैठी हुई पार्वती, चकवा-चकवों के विछड़े हुए जोड़े को, कृषा-पृष्टि से देखती रही। रात को अलग अलग हो जाने से वे पत्नी वड़े ही करुण-स्वर से एक दूसरे को पुकारते थे। उनकी उस कारिश्वक पुकार को खुन कर पार्वती का हृद्य द्रवेभूत हो गया। जिस जलाशय में बैठी हुई पार्वतो तपस्या कर रही थो उसके कमल, तुवार-वृष्टि के कारण, सूख गये थे। अतप्य वह कमलहीन हो चुका था। परन्त उसमें प्रवेश करके पार्वती ने उसे अपने मुख से फिर भी कमलपूर्श सा कर दिया। उसके मुख में कमल के प्रायः सभी गुण विद्यमान थे। उससे जो सुगन्धि निकल रही थो वह कमल ही की खुगन्धि के सहश थो और उसके कैं पते हुए औंठ भी कमल के चलाय-मान पत्नी हो की तरह मालूम हो रहे थे।

पेड़ों से पीले पोले पसे पुराने हो कर जो गिर पड़ते हैं उन्हीं को खाकर कोई कोई तपस्वी अपनी जोवन-रक्षा करते हैं। वे सिर्फ़ बही पसे चाव कर रह जाते हैं, और कोई चोज़ नहीं खाते। इस तरह पसे चाव कर ही रह जाना तपस्या की चरम सीमा समभी जाती है। परन्तु पार्वतों ने इस चरम सीमा को भी तोड़ दिया—उसने उसका भी उझड़न कर दिया। उसने इस तरह के पुराने पसे भी न खाये। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, चन्द्रमा की शीतल किरखों के स्पर्श और विना माँगे ही प्राप्त हुए जल के पान से ही उसने किसी तरह

अपने शरीर की रहा की। ऐसे जीर्ण पर्ली, अर्थात् पुराने पत्ती, का भी परित्याग करने ही के कारण मधुरभाषिणी पार्वर्ता की पुराणों के बाता महात्मा अपणीं कहते हैं। उसका अपणीं नाम पड़ जाने का यही कारण है।

इस तरह दिनरात अत्यन्त तीत्र वर्तों के साधन से कमिलनी को नाल के सहश अपने अत्यन्त कोमल अहीं को वह और भी दुवला करती चलो गई। तपस्वियों के शरीर कठोर होते हैं। अत्यन वे खियों की अपेक्षा अधिक अम और हेश सह सकते हैं। परन्तु कठिन शरीर वाले तपस्वियों से मी जो तपस्या नहीं हो सकती वह पार्वती ने कर दिखाई। उनकी तपस्या बड़े बड़े तपस्थिं की तपस्था से भी वह गई।

ऐसी उम्र तपस्या करते करते वहुत समय वीत गया। तब एक दिन पार्वती के तपोवन में कहीं से अकस्मान् एक ब्रह्म-चारी श्राया । उसके सिर पर बड़ी बड़ी जदायें थीं, हाथ में पलाश का दराह था, वगुल में काले मुग का चर्म, अर्थान् स्ग-ञ्चाला. थः । ब्रह्मतेज से वह जल सा ग्हाथा । वोलने में वह प्रगल्म, अर्थात् वाचाल. था। उसे देख कर यह माल्म होता धा कि पत्यक्त ब्रह्मचर्य-श्राधम ने हो उसके रूप में अवतार लिया है—वह मृतिमान बहाचर्या आश्रम ही मालूम होता था । उसे श्राता देख पार्वती श्रपने श्रासन से उठ वैठी । श्रतिथियों का सम्मान करना वह खब जानती थी । इस कारण ऋर्घ, पाद्य श्रादि की सामग्री लेकर वह कुछ दूर आगे चल कर उससे मिलो और बड़े सम्मान से उसे अपने स्थान पर ले आई। पार्वती भी तपस्विनी थी और उसका अतिथि भी तपस्वी था। इस दृष्टि से दोनों समान ही थे : कीई किसी से कम न था। तथापि अपने स्थान पर आया जान पार्वती ने उसका आदर करना ही उचित सममा। बात यह है कि स्थिरचित्त महातमा **.**©⊏

विशेष विशेष व्यक्तियों का गौरव करने में श्रपना ही गौरव सममते हैं। उनके ऐसे श्राचरण से स्वयमेव उन्हीं का गौरव बढ़ता है।

पार्वती के द्वारा विधि-पूर्वंक की गई पूजा-श्रर्चा को उस ब्रह्मचारी ने बड़े प्रेम से प्रहश किया । श्रासन पर कुछ देर

बैठने के बाद जब उसकी थकावट दूर हो गई तब उसने पार्वती से बात-चीत श्रारम्भ की। बात-चीत करने की जो परिपाटी

सज्जनों की है उसी का उसने भी श्रनुसरण किया। वार्तासाय के समय न उसने कटाच-पात किया श्रीर न श्रपनी भींहे ही

टेड़ी कीं। बहुत ही सीधे सादे डँग से वह बोला-

होम ब्रादि यज्ञानुष्ठान के लिए समिधा और कुश तो यहाँ मिल जाते हैं न ? स्नान, पूजन ब्रादि के येग्य जल मिलने में तो कोई कठिनाई नहीं पड़ती? शिक्त के अनुसार ही तपस्या करती है न ? शिक्त के बाहर कोई काम न करना चाहिए, क्योंकि धर्म का सब से बड़ा साधन शरीर ही है। उसकी रज्ञा करना पहला कर्तव्य है। शरीर नीरोग और सबल रहने ही से

धर्मानुष्ठान हो सकता है। ये जो लतायें तेरे समाधि-मण्डण पर छाई हुई हैं श्रीर

जिन्हें तू अपने ही हाथ से सींचा करती है वे अच्छी तरह हैं न ? उनके पक्षव असमय ही में तो नहीं गिर जाते ? यहिष बहुत दिन से तृते अपने अधरों पर लालारस नहीं लगाया तथापि वे फिर भी लाल ही दिखाई दे रहे हैं। उनकी यह लालिमा स्वामाविक है। इन लताओं के लाल लाल कोमल

पहान तेरे अघरों की बराबरी सी कर रहे हैं। ये भी लाल आहर क्रोमल हैं और तेरे अघर भी खाल और क्रोमख हैं। तेरे आश्रम में हरिखों की बहुत अधिकता है। वे निडर हो

तर आश्रम म हरिशा की बहुत श्राधकता है। वे निडर ही कर यहाँ मा करते हैं और अपने चञ्चल लोचन दिखा दिखा कर माना तुम से यह कहा करते हैं कि देख, तेरी हो आँखें बड़ी बड़ी नहीं हमारी भी तेरी हो जैसी हैं। ये हरिए तुम से इतने हिल गये हैं कि पूजा के कुश भी तेरे हाथ से छीन छीन कर खा जाते हैं। हे कमललोचनी! उनके इस अपराध के कारए उन पर न् कभी अपसन्न तो नहीं ही जाती? अपसन्न न होना चाहिए। अपराधियों को भी जमादान देना तपस्वियों का धर्म है।

महात्माओं से मैंने खुना है कि जिनका रूप खुन्दर होता है उनसे कोई भी बुरा काम नहीं होता। पापाचरण से वे मदा ही दूर मागते हैं। यह कथन सर्वथा सच है। हे विशालनयनी! तेरा शील-स्वभाव तो इतना उदार और उत्तम है कि वड़े बड़े बानी-विज्ञानी ऋषि-मुनि भी इस विषय में तुक्त से शिक्षा खें सकते हैं। सुशीलता में तो तूने उन्हें भी मात कर दिया।

गङ्गाजी का सिलल-समृह देवलोक से प्राप्त होता है। इस कारण उसकी पवित्रता किसी से लिपी नहीं। सप्तिषं तक उसकी पूजा करते हैं और अपने हाथ से तोड़े गये फूल उस पर चढ़ाते हैं। वे फूल जब भगवती मन्दाकिनी की धारा में बहते हैं तब ऐसा मालम होता है जैसे उनके बहाने वह हँस रही हो। ऐसी पुश्य-सिलखा मन्दाकिनी तेरे पिता हिमालय ही पर बहती है। अत्युव उसके सौमान्य की क्या वात है! परन्तु मन्दाकिनी की उस सप्तिष-पूजित घारा से भी तेरा पिता उतना पवित्र नहीं हुआ था जितना कि तेरे इन पवित्र चौरतीं और तपश्चरणों से पवित्र हुआ है। तू ने तो अकेले अपने पिता ही को नहीं, किन्तु उसके सारे बंग को भी पवित्र कर हिया।

धर्मा, अर्थ और काम—ये तीनों मिल कर जिसमें कहाते हैं। आज तेरा धर्मानुष्ठान देख कर मुक्ते पेला मालूम होता है कि इस त्रिवर्ग में एक मात्र धर्म्म ही सब से अधिक महत्त्व-वाला है। बहां इन तीनों का सार है। यदि ऐसा न होता तो अर्थ और काम से अपने मन की एक दम ही खोंच कर उसे तू एक मात्र धर्म ही में क्यों लगाती। नू ने उसी की सर्व-श्रेष्ठ समका। इसी से उसका आश्रय लिया। यह वात मुक्ते आज मालूम हुई।

त् ने तो मेरा बहुत ही सत्कार किया। मैं तेरे इस आदर-सत्कार से इतार्थ हो गया। मेरा प्रार्थना है कि त् श्रव पुके परकीय न समक। मैं श्रव ग़ैर नहीं रहा। हे नतगात्री! विद्वानों का कहना है कि दूसरे के साथ सात बातें हो जाने से ही पर-स्पर मित्रता हो जाती है। श्रतपत्र मेरे साथ तुके श्रव मित्र-वत् हो व्यवहार करना चाहिए। मैं तुक से कुछ पूछना चाहता हं। मैं दिज हूं। श्रीर दिज स्वभाव हो से याचाल श्रीर चपल हुआ करते हैं। तू तपोधनी है। समा तुक में बहुत है। इस कारण मुक्ते विश्वास है कि तू मेरी इस वाचालता श्रीर दिठाई के लिए मुक्ते समा कर देगी श्रीर जो कुछ मैं पूछने जाता हूं वह, यदि गोपनीय नहीं तो, मुक्ते बता देगी। मैं यह जानना चाहता हूं कि—

हिरएयगर्भ नामक पहले प्रजापित के कुल में तो तेरा जनम हुआ है। रूप तुम्में इतना सुन्दर मिला है कि जान पड़ता है। त्रिलोकी के सौन्दर्य ने तेरे हो। शरीर का आश्रय लिया है। ऐश्वर्य की भी कुछ कमी नहीं। संसार के सारे सुख तुमें। प्राप्त हैं। उम्र भी तेरी नई है। इस दशा में और किस बस्तु की प्राप्ति के लिए तू इतनी कठोर तपस्या कर रही है। छूपा करके वता तो, तू चाहती क्या है? मानवती नारियों का यिद् कोई बहुत ही दुःसह अनिष्ठ हो जाता है तो वे संसार से विरक्त होकर वन में रहने और तपस्या करने लगती हैं। परन्तु

जहाँ तक मेरी दुद्धि काम देती है, इस तरह का नेरा कोई श्रनिष्ट नहीं हुआ। फिर, हे क्योदरी! तेरी इस तपस्या का कारण क्या है ? यह भी तो सम्भन्न नहीं कि किसी ने तेरा श्रपमान किया हो। देरी वह अलोकिक सौन्दर्यशालिनी मृर्ति भला ऋषमान-योग्य है। फिर, प्रतार्ग रिता के घर ऐसा हो भी तो नहीं सकता। किसी ने तेरे ऊपर हाथ चलाया हो या तेरा तिरस्कार किया हो, यह भी श्रासम्मय है। हे खुन्दर मीहीं वाली! संसार में ऐसा कौन मृत्वे होगा जी काले नाग की मिं छोनने के लिए उनके तिर पर हाथ चलावेगा है तेरा यह यौचन-पूरी सुन्दर शरीर अच्छे अच्छे आसृपर पहनने बोग्य है। तू ने उन्हें तो फॅक दिया है और पेड़ों की कर्कश द्याल शरीर पर डाल रक्सी है। ऐसा चरकल बस्त बुढ़ार्र में चाहे भले ही अञ्झा लगे । तहणात्रम्था में नहीं अञ्झा लगना । मैं तुभी ले पूछता हूं कि मायङ्काल जब पूर्े बन्द्रमा भी उदित है और तारे सी चमक रहे हैं तब रात क्या कभी लब्ध के सार्थि अवस के दर्शनों की इच्छा कर नकतों हैं ? क्या कभी वह यह चाहंगी कि असमय में ही भातःकाल हो जाय ? माय-ङ्काल यदि स्टर्य का उदय युक्ति-मङ्गन माना जाय तो इस तरुए वय में तेरा जटाजुट और वल्कल धारल करना भी युक्ति एइत माना जा सकेगा।

यदि तू स्तर्ग-प्राप्ति की इच्छा से तप कर रहीं है तो यह तेरा साटा श्रम विलक्कल ही व्यर्थ है। स्वर्ग तो तुकं यों ही प्राप्त सा है। क्योंकि, देवभूमि तेरे पिना ही के देश में है, कहीं श्रम्यत्र नहीं। यदि पित-प्राप्ति की इच्छा से तृते समाधि लगाई है तो श्रव श्राज ही इसकी समाप्ति कर दे। इस इच्छा की पूर्ति के लिए तपश्चरण की क्या श्रावश्यकता? सला कहीं रत भी श्राहक को दूंड़ने जाता है! श्राहक तो स्वयं ही रत के पास श्राजाता है और उसका श्रहण करता है।

पित श्रन्द का उल्लेख सुनते ही तू ने तो दीर्घ साँस लो। जान पड़ता है, तेरी तपस्या का यही कारण है। परन्तु मेरा मन नहीं मानता। सुकं तो फिर भा लन्देह हो रहा है सुने तो ऐपा एक भी पुरुष-रह्म नहीं दिखाई देता जिस की प्राति के लिए तुन प्रार्थना करनी पड़े। प्रार्थना करने पर भो जो तुकं न मिल सके, ऐसे परुष का होना तो तैलोक्य में भो सम्भव नहीं। हुपा करके मेरे इन सन्देह को दूर कर है।

जन तु अपने कार्न। में कमल के कुएडल पहनती था तब वे तेरे कपोली पर सदक कर उनका शोभा बढ़ा देते थे। परन्तु जब से तृ इत तपोवन में आई है तप से कमलों के कुएडल नृ ने नहीं धारण किये । श्रव तो उन कुएडला के बद्दे पके हुए धानों के रङ्ग की लम्बी लम्बी भूपी जटाय नेरे कपोला पर लटक रही हैं। कमल-कुएडल-शूल्य तेरे कपोली पर लटकी हुई इन जटाओं को देखकर भी जिल युवा को तमपर द्या नहीं चाती उसका इद्य निस्तन्देह वज् का है। अत्यन्त कडोर मुनि वतों का साधन करते करते तुने ऋपने शरीर को दुर्गीत कर डाली है। देख तो तू कितनी दुवली हो रही है। जहाँ पर त् सुन्दर सुन्दर आभूषण धारण करती थी वहाँ पर अब आमूष्य तो नहीं, एक और ही हृदयदाहक दृश्य दिखाई दे रहा है। सूर्य की तीव किरखों से वह जगह काली पड़ गई है। बहाँ पर अब आभूपणों के बदले कालिमा दिखाई दे रही है ! हाय, हाय, तू तो इस समय दिन में उदित चन्द्रतेखा के समान छश और मिलन हो रही है । तेरा यह हाल देख कर ऐसा कौन सचेतन मनुष्य होगा जिपका इदय न विदीर्थ हो जाय? जिसकी प्राप्ति के लिए तू इतना

घोर तप कर रही है वह न माल्स कैपा मनुष्य है। वह अपने सौष्दर्य पर अवस्य ही घमएड करता होगा। परन्त उसे यह ख़बर नहीं कि उनका यह घमएड उसी के सोभाग्य का विधा-तक है। वह तो उसके साथ छज ना कर रहा है। अपने मुखा-यलोकन से चिरकल तक नृत करने के लिए, कुरिन पलकों से युक्त तेरे इन खुन्दर इष्टियाने नेत्रों के सामने, उसे तुरन्त ही उपस्थित हो जाना चाहिए था। परन्तु तुमं दर्शन देना तो दूर रहा, उस कड़ार-इदय पुरुष ने तेरो सुध तक न लो। अत-एव वह अवस्य ही यहा जड़ और मन्द्मागी है।

शैलकुमारी ! कर तक तृ इत तरह घोर तप करती गहेगी ? तुमें देख कर मुक्को महादुःख हो रहा है। तृ एक दात कर। प्रक्षचर्य-आश्रम में मैंने भी यहुत सा तप किया है। यह सब श्रद तक सिश्चत है। उसका अर्धभाग में तुमें देता हु। श्रपने श्रीर मेरे तप के यस से तृ श्रपने वाजिह्नत वर की प्राप्ति कर। परन्त कृपा करके उसका नाम धाम तो यता है। यिह वह तरे थोग्य होगा तो मैं भी उसकी प्राप्ति के सम्बन्ध में श्रपनी सम्मति दे हुंगा।

उस ब्रह्मचारी ने आश्रम में श्राकर पार्वती से जब ऐसी बातें कहीं तब वह यह सीचने लगी कि मैं इनके प्रश्न का कैसे उत्तर हूँ। यह ऐसी वात पृष्ठ रहा है जिसका उत्तर देता कुलकत्याओं को उचित नहीं। श्रतपन स्वयं कुछ न कह कर उसने पास ही नैठी हुई श्रपनी सखो से, श्रपने कज्जलहोन नेशों द्वारा, इशारा कर दिया। श्रोख के इशारे हो से उसने ब्रह्मचारी की बात का उत्तर देने की प्रेरणा की। पार्वती की श्राहा से उसकी सखी बोली—

ब्रह्मचारी जी, मेरी सखो की तपस्या का कारण सुनने के

लिय यदि आपका हृदय इतना कुत्हल-पूर्ण होरहा है तो सुन सीजिए। में आप से निवेदन किये देती हूँ कि यह क्या चाहती है। सूर्य को भूप लं उचने के लिए कमल के फूलों का छाता नहीं लगाया जाता। परन्तु मेरी सखी ने कुछ ऐसी ही वात की है। जिल फल की प्राप्ति यह जाहती है वह कठिन शरीर-भारी तपस्त्रियों ही की तपस्या से प्राप्त हो सकता है। परन्तु इस ने उसी की श्राप्ति के लिए अपने इस अत्यन्त कोमल शरीर सं तपस्या श्रारम्भ की है। उसका यह तप-साधन ध्रूप-निवारण के लिए कमल-पुर्णों के छाते ही के सहश है। मेरी मानिनी सखी महःरेश्वर्यशाली इन्द्र आदि दिक्षाली की भी कुछ न समम कर पिनाकपाणि शिवजी को अपना पति बनाना चाहती है-उन शिवजी को जिन्होंने मनोमय का नाश कर दिया है। अतएव को शरीर-सौन्दर्थ्य द्वारा नहीं जीते जा सकते। कामग्रासना न हंने से सुन्दर रूप उनको नहीं लुभा सकता—सुरूप-सौन्दर्य से उन्हें वशीभूत करना सम्भव नहीं। इसी से अपने सौन्दर्य को निष्फल समम कर मेरी सखी तपश्चर्या द्वारा शिवजी को वर्शाभूत करने की चेष्टा कर रही हैं। इस वेचारी की दुईशा का मैं केसे वर्षन कर्रा । जिस समय पुष्पधन्या ने शिवजी पर चढ़ाई की उस समय यह वहीं मौजूद थी । मनोभव के धनुप् ने वाग जूटता देख शइर के मुख से ऐसा 'हुङ्कार' निकला कि वह बाग उन तक पटुंचे चिना ही लौट गया। वह शिवजी तक नों न पहुंचा, त्रहीं खड़ी हुई मेरी सखी के हदय के भीतर तक घंस गया। शिवजी के उस 'हुङ्कार' से उत्पात-निरत रित-पित तो वहीं जलकर ज़ाक हो गया। परन्तु उस जले हुए के भी उस शर ने इसके इदय को जर्जर कर डाला। उस दिन से इसकी नींद-भूख जाती रही। पिता के घर में यह पागल की तरह दिन कारने लगी। वेणी बाँधना तक इसने छोड दिया।

इसके चन्द्र-चर्चित ललाट पर सदा लटके रहने से इसके

केश चन्दन-चर्ण से परिपूर्ण होते रहे। फिर भी इसने उन्हें न सभाला। इसके शरीर में इतना उत्ताप उत्पन्न हो गया कि वर्फ़ जमी हुई शिलाओं पर लेटने से भी उसकी शान्ति न हुई। जब यह बहुत व्याकुल हो जाती तब दूर, गहन बन में, चली जाती। वहाँ इसे शाई देख किन्नरों की कन्यायें भी इसके पास आ जातीं। पकान्त में वहाँ यह पिनाकपाणि का चरित-कीर्तन कर के किसी तरह अपना मनोरञ्जन करना चाहती। परन्तु गाना श्रारम्भ करने पर इसका करठ ऐसा रुँघ जाता कि ठोक ठीक शब्द ही इसके बुख से न निकलते। इसकी ऐसी द्यनीय दशा देख कर इसके पास वैठी हुई किन्नरों की कन्नायें भी रोने लगतीं।

इसे रात को नींद आना वन्द हो गया। रात के पहले तीन पहर इसे जागते ही वीतने। यदि चाथे पहर इन्छ भएकी आ भी जाती तो इसे ऐसा भ्रम होता कि शिवजी अपना बाहुबन्धन मेरे कएठ में डाल रहे हैं। अत्यय यह तत्काल जग पड़ती और कहनी— "नीलकएठ! भुमें इस प्रकार धोखा देना बड़ी ही निद्यता है। कहाँ जाते हो? चल भर तो अपने दर्शनें से मेरे नेत्रों को छतार्थ करो"।

कभी कभी यह श्रपने कमरे में जाकर महादेव जी का चित्र खोचती। जब चित्र तैयार हो जाता तव चित्रगत शिवजी से कहती कि विद्वान् और जानी जन तो श्राप को सर्वेट्यापी और सर्वेज कहते हैं। फिर श्राप मेरे मन की बात क्यों नहीं जान लेते? मेरे हृदयस भाव को जान कर सी मुभे इस प्रकार सताना क्या निष्ठुरता नहीं? इसी तरह मेरो यह मुखा सखी एकान्त में चन्द्रशेखर शङ्कर का उपालम्भ किया करती। बहुत विन तक यह तीत्र सन्ताप सहती और गुरुतर दुःक पाती रहीं। जब इतने देखा कि भगवान भूत-भावन किसी तरह इसे नहीं मिल सकते तब यह पिता की आजा से हम लोगों को माथ लेकर इन तपो-चन में चली आई और तपस्या करने लगो। इतने सोचा कि अब अपनी इन्छित वस्तु की प्राप्ति के लिए इनके सिवा और कोई उपाय काम न देगा।

इसे यहाँ आये वहुत समय बीत गया। मानों अपनी तपस्या के सादी बनाने हो के लिए इसने अपने ही हाथ से इस आक्षम में जिन पेड़ों को लगाया था उनमें भी, देखिए, फल आने लगे। परन्तु शिशमोलि शङ्कर से सम्बन्ध रखने वाले इसके मनोरथ गया पेथे का अब तक चिह्न भी नहीं दिखाई दिया; उसके अङ्कुर तक का अब तक कहीं पता नहीं। उस नपस्या करने के कारण इनके इन कृश शरीर को देख देख कर हम लोग दिन रात गेया करनी हैं। परन्तु में नहीं जानती, इतनी प्रार्थना और इतने धर्मानुम्नान करने पर भी मगवान शङ्कर को इस पर दया क्यों नहीं आती। प्रार्थना करने पर भी वे सर्वधा दुर्लम हो रहे हैं। पानी न बरसाने से सन्तंत्र हुए खेतों की सूमि को इन्द्र के सदृश, नहीं मालूम, कब वे इसे सन्तुष्ट करेंगे।

इस तरह पार्वती की सखी ने पार्वती के हृद्य की बात साफ़ साफ़ कह दी। पार्वती के इशारे ही से वह समक्ष गई थी कि शैलजा इस ब्रह्मचारों से कुछ भी छिपाना नहीं चाहती।

सखी की प्वींक वार्त सुनकर उस निष्ठावान सुन्दर ब्रह्म-चारी ने हर्प के कोई लक्ष्य न प्रकट किये। मुख पर विकार के कोई चिह्न प्रकट किये विना ही पार्वती से उसने लिर्फ़ इतना ही पृछा कि जो कुछ तेरी सखी ने कहा, क्या बह सच है ? यह कहीं मुक्से परिहास तो नहीं कर रही ? ब्रह्मचारी का यह ब्रह्म सुन कर शैल-सुता पार्वती ने स्फ-दिक की माला फेरना वन्द कर दिया। उसे उमने अपनी सुद्धी के हवाने किया। फिर उसने मन ही मन कहा कि अब तक तो में सुर्पी लाघे रही। पर अब इनके प्रकृत का परिभित उत्तर देना ही पड़ेगा। यह निश्चय करके उसने दो चार राज्यों में ब्रह्मचारी के उस प्रकृत का इस प्रकार उत्तर दिया—

हे दिवन श्रेष्ठ ! श्राप से इसने जो दुख निवेदन किया सब सम्र है। मेरा यह श्रकिञ्चिका श्रीर बहुत ही उसे पदार्थ की श्राप्ति की कामना कर रहा है। उसे श्रीर किसी तरह प्राप्त न होता देख मैंने यह तपस्चरण आरम्भ किया है। वाश्चित फल की यहता के सामने मेरा यह साधन श्रत्यन्त ही तुन्छ है। इससे उसकी प्राप्ति की बहुत कम सम्मायना है। तथापि दुराशा क्या नहीं कराती ? उसके पाश में पंस कर मनुष्य श्रपनी शिक्त का सामध्ये भूत जाते हैं। यात यह है कि मनोर्थों की गति सभी कहीं है। मन कहाँ नहीं जाता ? वह सर्वत्र ही जा सकता है।

पावती की यात खुन कर बहाजारी बोला-

में महेश्वर को अच्छी तरह जानता हैं। यही महेश्वर न, जो एक बार तेरे मनारथ को रसातल एहुं वा खुके हैं ! उन में तेरी मीति अब तक बनो हुई हैं ! फिर भी तुभ उनकी चाह है ? सुभ खेद है, में तेरे इस अनुचित काम का समर्थन नहीं कर सकता, क्योंकि जिनको तू चाहती हैं वे तेरे अनुक्ष नहीं। क्या तू नहीं जानती कि उनके आचरण अत्यन्त ही अमङ्गल-मृतक हैं ? तूने तो अविवेक की पराकाष्टा कर ही। पेसी तुच्छ वस्तु की प्राप्ति की इच्छा अविवेक्तियों के सिवा और कोई नहीं कर सकता। जान पड़ता है, तूने विना ही सोचं समसे अशुभ-क्य शिव से विवाह करने का निश्चय किया है। यदि

उनके साथ तेरा विवाह हो गया तो तुम्हें बहुत बड़ी आपदायें भोगनी पडेंगी। तेरा कर-कमल तो तैवाहिक मङ्ग-लसूत्र से सजाया जायगा और तेरे प्रेमपात्र महादेव का कर काले अज़ज़ी के कड़ें। से-उसीसे वे तेरा पाशित्रहण करेंगे। उस समय उन चिपधर साँपों की फुफकार से तेरी क्या दशा होगी, यह भी तृने नहीं सोचा। विवाहारम्भ के समय ही जव तुभ पर पेंसी वीतेगी तब आगे न माल्म और क्या क्या होगा। प्रन्थि-वन्धन के समय त् तो बेलवृटेदार बड़ी ही खुन्दर रेशमी साड़ी पहनेकी और तेरे ज्यारे पशुपति रुधिर उपकता हुआ हाथी का चर्म पहनेंगे। तृ तो समभदार है। तृ ही कह कि भला ऐसी सुन्दर साडी का संयोग क्या ऐसे वीमत्स गजवर्म से होने यान्य है ? उनकी तो परस्पर गाँउ भी न दी जा सकेगी। तरे पिताका घर कैसा दिव्य है। उसके आँगन तक में फूल विद्धे रहते हैं। उन्हीं फूलों के उत्पर जब तू महावर लगे हुए अपने कमल-कोमल चरकों से चलती रही है तब उस महा-वर के चिह्न उन पर वन जाते रहे हैं। परन्तु यदि तेरा विवाह भूतनाथ से हो गया तो तुर्क उन्हीं पैरों से उस शमशान-भूमि पर चलना पड़ेगा जहाँ ख़ुदां की खोपड़ियाँ और मुदीं ही के वाल विखरे पड़े रहते हैं। मित्रों की तो बात ही नहीं, तेरे शत्र मी कभी न चाहेंगे कि पिनाकपाशि का पाशिग्रहरा करके तू वाल-विछे-हुए श्मशान में घूमती फिरे। अभी तक तू अपने शरीर पर केसर, कस्नृरी और हरि-चन्दन का लेप लगाती रही है। परन्तु, यदि दुईंचवश त् भुजङ्ग-भूपण की अर्द्धाङ्गिनी हो गई तो तुम्हे अपने हृद्यस्थल को चिता की राख से कलुषित करना पड़ेगा। तूही वता, इससे भी श्रिधिक दुःख की वात और क्या हो सकतो है ?

यदि त् ने अपना आग्रह न छोडा और यदि महादेव के

साथ तेरा विवाह हो हो गया तो तेरी हंसी भी होगी। तृ अलइारों से सजे हुए हाथी पर चढ़ने ग्रेग्य हैं। परन्तु महादेव के
साथ विवाह हो जाने पर वे तुभी अपने वृहे वैस पर चढ़ा कर
अपने घर ले जायंगे। उस समय तुभे वैस पर वैद्या देख. और
तो क्या, समभदार सज्जन भी अवश्य हो हंस पड़ेंगे। क्या तुभे
इस विडम्बना का भी डर नहीं? मेगी समभ में. शशाइग्रेखर
शाइर के समागम की प्रार्थना से संसार में दो चीज़ों की बड़ो
ही शोचनीय दशा हो गई हैं। एक तो चन्द्रभा की उस
कात्मिती कला की, जिस ने शहर के लताट पर रहना स्वीकार किया है; वृसरी, सारे संसार के नेत्रों को आनन्त देनेवाली
तेरी। जिस तरह कलाधर की वह कला अपने किये पर
अव पछता रही है, उसी तरह तुभे भी पछताना पड़ेगा।

पक वात मेरी समक में नहीं आती। वह यह कि महादेव में किस विशेषता को देख कर नृ उनकी पक्षो यमना चाहती है। लोक में कन्या के विवाह का निश्चय करने के पहले वर में कम से कम तीन यातं देख ली जातो हैं—कप, कुल और पे-श्वर्ष। परन्तु महादेव के रूप का यह हाल है कि देखते हो डर लगता है। सब के दो ही आँखें होती हैं, उनके तीन हैं। रहा कुल, सो उनके माता-पिता तक का पता नहीं। वे कौन हैं, और कहाँ किसके घर पैदा हुए. यह भी कोई नहीं जानता। उनके धन और पेश्वर्य का हाल तो उनका दिगम्बरूक्य ही पुकार पुकार कर बता रहा है। और चीज़ें तो दूर रही, लंगोटी तक उनके शरीर पर नहीं। हे सुगशावकलोचनी ! फिर भला क्या देख कर तू बिलोचन पर मुग्ध हो रही है? वर में जो बातें देखी जाती हैं उन में से सब का होना तो दूर रहा, मुक्ते तो उन में एक से नहीं दिखाई देते। अतपच तुक्त से मेरी विनीत प्रार्थना है कि तू अपना मन्द मनोरश छोड़ दे। शहर से विवाह करने के अनुचित अभिलाप को तुमें अपने हृद्य से एकदम दूर कर देना चाहिए। कहाँ पुरावशीला त् श्रोर कहाँ महा अमङ्गलमूल महादेव! तेरा उनका क्या साथ! यहाँ में पगु-वन्धन के माधनीभूत यूप-नामक काणुलएड की जो पूला याजिकों के हाथ से होती है, उसे श्मशान में श्रुली देने के लिए गाड़ा गया सम्म नहीं पा सकता!

उस ब्रह्मचारी के मुख से निकले हुए ऐसे प्रतिकृत रचन
सुन कर पार्चनों की सीहाँ में वल पड़ गया। आँखें लाल हो
गई; क्रांध के मारे अंड फड़कने लगे। उससे न रहा गया।
उसने नेत्रां को निरद्या करके उस ब्रह्मचारी की नरफ़ घ्या भी
दृष्टि से देखा। किर उसे इस नरह फटकारना शुक्ष किया—

तुक्षं राङ्गर का लक्षा झान हा नहीं। तू उन्हें क्या जाने ? याँद तुली उन की सब्धी पहचान होता तो तेरे सुंह से ऐसे निन्दात्रावय कदापि न निकलते। महात्माओं के चरित अलौ-किक हुआ करते हैं। उनकी वातें साधारण जनों की वातों से सन्। हा भिन्न हुआ करती हैं। अलाधारणता ही के कारण वे मन्दमनियों की समभ में नहीं आतीं। हसी से वे उनकी निन्दा करते हैं। विपत्ति से बचने की इच्छा रखने और पेश्वर्य भोग की कामना करनेवाले ही लोग गन्ध-माल्य आदि मङ्गलस्चक षदार्थों के पीछे पड़े रहते हैं। नाना प्रकार की श्राशास्त्रों से कलुपित सृत्तिवाले पुरुषों ही को उनका आश्रय लेना पड़ता है। मज्ञलमय भगवान् शङ्कर पेसे नहीं। न उन्हें किसी विपत्ति से डर, न उन्हें सुख श्रीर ऐश्वर्य की इच्छा। फिर उन्हें क्यों ऐसी चीज़ों की परवा हो ? सारा संसार तो स्वयं उन्हीं से पेश्वर्य-प्राप्ति की कामना करता है और उन्हों की शरण जाता है। यह तुम्हे मालूम ही नहीं। धनहीन होकर भी वहीं संसार को सारे धन और सारी संपदार्थे देते हैं। इसशान में रह कर भी वही

तीनों लोकों का शासन करते हैं, क्यें, कि त्रैलोक्य के स्वामी षहीं हैं। भयद्वर रूपधारी होकर भी कल्याएकारी शिव भी वहीं हैं। यात तो यह हैं कि उनके सम्बन्ध का सच्चा सदा हान कि ती को है ही नहीं। ऐसे अलौकिक महिमामय महा-देव का श्मशान में रहना, चिता-सस्म लगाना श्रीर वैल पर चढ़ना श्रादि क्या दोव में जिना जा सकता है ? वे तो प्रत्यक विश्वसृति हैं। यह सारा संसार उन्हीं की मृति के अन्तर्गत है। इस दशा में उन्हें कोई यह कैसे कह सकता है कि वे वह-मृत्य श्रास्त्रपत् पहने हुए हैं या साँप सिपटाये हुए हैं ? राज-चर्म धारद किये हुए हैं या बहुमूब्य रेशमी शाल ओहे हुए हैं? ब्रह्मकपाली की माला उन्होंने पहन रक्ती है या शीश पर चार-चन्द्रमा की कला धारण कर रक्दी हैं ? जो विश्वमृति है उसकी मुर्ति के बाहर भी क्या कोई पदार्थ हो सकता है ? संसार के सुन्दर सुन्दर पदार्थ क्या उसकी मृति के अन्तर्गत नहीं रे तू चितायस्म को श्रपावन सममता है ; परन्तु शहर के अङ्गरपर्श से वह इतनी पावन हो जाती है जिलका नुकं ज्ञान ही नहीं। ताएडव-नृत्य के समय उनके शरीर से उस अस्म के जी करा गिर पड़ते हैं उन्हें इन्द्र आदि बड़े बड़े देवता भी उठा उठा कर अपने मत्तकों पर चढ़ाते हैं। फिर भी तू चिता मस्म को श्राद्ध ही समकता है ? तेरी इस नासमको को देखकर श्रार्चर्यं होता है । अच्छा यही सही कि सम्पदाहीन होने के कारण हो वे बैल पर सवार होते हैं। परन्त उन निर्धनी वृपभ-वाहन के प्रभाव की भी तुम्हें कुछ ख़बर हैं? मद्कावी ऐरा-वत पर चढ़ने वाला इन्द्र उनके पैरों पर अपना सिर रगड़ता है और प्रफुल मन्दार-पुष्पें की रज से उनकी ग्रँगुलियों को लाल कर दंता है।

जान पड़ता है, महात्माओं में दोप दिखाने की तेरी श्रादत

सी है। उसी नष्ट स्वभाव के कारण हो तू ने निदींप शिवजी में भी दोप ही दोप दिखाने की चेप्टा की है। तथापि दोप दिखाते दिखाने तेरे बुँह से एक बात सच भी निकल गई है। तू ने जो

दिखाते तेरे धुँह से एक वात सच भी निकल गई है। तृ ने जो यह कहा कि महादेव जी के जन्म का भी ठिकाना नहीं, से। यहत ही होक कहा। रे मन्द्युद्धि ! ब्रह्मा की भी उत्पत्ति जिन

से हुई है उन अनादि-निधन भगवान् शङ्कर के जन्म का पता किसी को केसे लग सकता है। जो समग्र विश्व की उत्पत्ति के कारण हैं उनकी उत्पत्ति का ज्ञान प्राप्त करने का प्रयह्न तेरे सहश अविवेकी ही कर सकते हैं।

अच्छा, तेरे साथ मैं विवाद नहीं करना चाहती। तू ने शङ्कर को जैसा समस रक्खा है वैसा ही समसे रह। यदि वे वैसे ही

ना जला उनका रखा हु वला हा समका रहा याद व वला हा हो तो भी चिन्ता नहीं। मेरा उन पर जैसा भाव है उसमें कदापि अन्तर नहीं आ सकता। जिस हुष्टि से मैंने उन्हें देखा है उसी हृष्टि से देखती रहुंगी। उनमें हज़ार दोषों का प्रति-पादन किये जाने पर भी में अपने निश्चय से च्युत नहीं हो सकती। मनमाना काम करनेवाले लोग गुण-दोषों की कदापि

परवा नहीं करते । मैं स्वेच्छाचारिणी हूँ । अतएव लोकापवाद से मुक्ते रक्ती भर भी भय नहीं ।

पार्वती की इस फटकार को सुन कर उस वाचाल ब्रह्म-चार्य ने फिर भी कुछ कहने का भाव प्रकट किया। इस बात को पार्वती ताड़ गई। वह समक्ष गई कि यह अपने प्रत्युत्तर में फिर भी भगवान शङ्कर की निन्दा करेगा। अतएव उसके मुँह से और कुछ निकलने के पहले ही वह बोल उठी—

सर्खी, देख यह फिर भी कुछ वकवाद करना चाहता है, क्योंकि इसका ओठ फड़क रहा है। इसे रोक दे। हरगिज़ यह

श्रपने मुख से श्रव एक शब्द भी बाहर न निकाले। जो मन्दातमा महातमाश्रों की निन्दा करते हैं वही पाप नहीं कमाते। उन के मुख से निकली हुई निन्दा सुनने वा ले भी पापभागी होते हैं। अतएव अब और अधिक कहने सुनने की कुछ आवश्यकता नहीं। अथवा में ही इसके पास से क्यों न उठ आऊँ ? लो, यह मनमाना प्रलाप करें, मैं आती हूं।

यह कह कर पार्वती उठ खड़ी हुई। कृद्ध होने श्रौर शोधतापूर्वक उठने के कारण उसका वल्कल-वस्त्र अस्त व्यस्त हो गया। इसी दशा में श्रपना असली रूप धारण करके मुस-कराते हुए भगवान् शशिशेखर ने उसे एकड़ लिया।

राइर को देखते ही पार्वती थरथर काँपने लगी। उसका शरीर पसीने में इव गया। चलने के लिए उठा हुआ उसका एक पैर नेसा ही उठा रह गया। रास्ते में वड़े सारो पहाड़ के सहसा आ जाने पर व्याञ्जल हुई नदी की जो दशा होती है वही दशा पार्वती की भी हुई। न वह वहाँ से चली ही जा सकी और न अच्छो तरह जम कर वहाँ खड़ी ही रह स्वती।

चन्द्रमीलि महादेव ने पार्वती का हाथ एकड़ कर कहा— हे नतगाति! ब्राज से मैं तेरा क्रीतदास हुआ। अपनी तपश्चर्या से तृ ने सुनी मील ले लिया।

यह सुनते हो पार्वती का सारा तपोजन्य क्षेश दूर हो गया। बात यह है कि फल-प्राप्ति होने से उसके लिए उठाया गया हे, ज फिर नहीं ठहर सकता। वह समूल भूल जाता है और हृद्य फिर हराभरा हो जाता है।

## छठा समा ।

## पार्वती की मँगनी।



सके अनन्तर पार्वती अपने सान से हट गई। उसने अपनी सखी को एकान्त में बुलाया और उससे कहा—"विश्वातमा शिवजी के पाप मेरा एक संदेशा पहुंचा दे। उनसे कहना कि मेरा दान यि मेरे पिता ही के झारा हो तो वड़ा अवड़ो बात हो, क्यों कि पिताही के झारा कम्यादान होना चाहिए। इनसे लोक-रोति की रता होगी। अनुमहपूर्वक आप ही इसका प्रवन्ध कर दोजिए"।

यह कहने की तो आवश्यकता हो नहीं कि पार्वती शिवजी पर अत्यन्त अनुरक्त थो। अतएव, सखी के द्वारा यह सदेशा भेजने से उस समय उसकी दशा आम को उस शाखा के सहुश हो गई जो कोकिला के कएड-रव से वसन्त पर अपनी आसिक प्रकट करतो है।

सलो न पावती की आज्ञा का पालन किया। वह शिवजी के पाय गई और पावती का सँदेशा उन्हें कह खुनाया। शिवजी ने कहा—"वहुत अच्छा, मैं ऐता ही अवन्ध करूँगा"। इतना कह कर वे यहाँ से चलने को उद्यत हुए। पान्तु पार्वतो से दूर होने का ख़याल उन्हें सताने लगा। वहाँ से चन जाने को उनका मन न हुआ। ख़ैर, बड़े कप्ट से किसी प्रकार वे पार्वतो के तपोचन को छोड़ सके। वहाँ से आकर उन्होंने अङ्गिरा आदि परम-तेजस्वी सत्तियों का समरण किया। स्मरण करते ही सत्वियों को मालूम

है। गया कि भगवान् शहुर हमे जुला रहे हु। तःकाल ही उन्होंने अपने स्थान से अस्थान कर दिया। साथ में उन्होंने अरुन्धती को भी ले लिया। अपने प्रभा-मगुडल से आकाश को प्रकाशित करते हुए वे सातों तपोधनी ऋषि रवाना हुए। राह में उन्हें आकाश-गङ्का की घाग वहती हुई दिखाई दी। उसमें स्तान करने के कारण दिगाजों का मह गिर कर उनके जल में मिल गया था। इन कारक नह वहत ही सुगन्धित हो गया था। किनारे किनारे लगे हुए कल्प-चूर्तों के कुलम गिर गिर कर उसमें बहते ऋले जा रहे थे। उन्हें गङ्गा की लहरें इधर उघर फेंक रही थीं। कुल्लम-राशि-पूर्ण और महालुगन्धित गङ्गा आं के ऐसे प्रवाह में ये सतिये रोज़ही स्नान करते थे। आज भी स्तान करके ये आगे बढ़े। इन ऋषियों के बहारियांत मोतियों के थे, चल्कल सोने के थे और जपमालिकायें रहाँ की थीं । इस कारण ये चानप्रस आश्रम में वर्तमान क्रपबुक्तों के सदृश मालूम होते थे। इन्हें त्राता देख सहस्ररिम सूर्य ने ऊपर की और आँख उठाकर इन्हें साद्र प्रसाम किया। इन ऋषियाँ की राह उस जगह से भी कुछ ऊपर थी जिस जगह से कि सूर्य का रथ जा रहा था। क्योंकि इनका मण्डल सूर्य के मण्डल सें भो ऊँचा है। इस कारण सुर्य ने अपने अधीगामी रथ की पताका को कुछ अका दिया। उसने कहा—ऐसा न हो जे। यह कँची उठी हुई पताका सप्तिषयों के मएडल से टकरा जाय यहो नहीं, किन्तु उसने अपने रथ को भी कुछ नीचे उतार दिया।

इन सप्तिपियों की महिमा का वर्शन नहीं हो सकता। महा-प्रत्य में भी ये वने रहते हैं। प्रत्य काल में महावराहजों पृथ्वी को श्रपनी डाढ़ों पर रस लेते हैं। तब ये भी वराहजी की डाढ़ों को हाथों से धाँमें हुए, पृथ्वी के साथ ही, उन पर वैदे रहते हैं। ब्रह्मार्जी के अनन्तर अवशिष्ट सृष्टि की रखना इन्हीं के द्वारा होती हैं। इसी से प्राचीन इतिहास के जाता विद्वान इन्हें पुराना ब्रह्मा कहते हैं। पूर्व जन्मों में इन्होंने जो वहुत ही तीब तप किया था उसी के विशद फल का इस समय ये भाग कर रहे हैं। यह इनके उस उप ही का प्रभाव है जो इनका स्थान स्वर्ग में इतना ऊंचा है। यधिय ये अपनी तपस्या का फल भोग रहे हैं, तथापि इनकी गिनती भोगियों में नहीं। ये फिर भो तपस्वी ही हैं। श्रव भी ये बरावर तय करते ही रहते हैं।

इन जनपियाँ में ऋषिश्रेष्ठ वित्युक्ती भी थे। उनकी पत्नी शरम्बतीकी भी उनके साथ थी। वे श्रपने पति के पर्-पक्षी पर हिंदे गड़ाये हुए जनपियाँ के बीच इस तरह माल्म होती थीं कैसे उन जनपियाँ की तपःसिद्धि ही, श्रवन्धतीकी के रूप में, उनके जाध चर्ता श्रा रही हो।

ये लतियं त्या हो भर में भगवान महेरवर के पास आकर उपस्थित हो गये। शिवजी ने जिस आदर की हिए से सतियंगें का हेसा उसी से उन्होंने अरुम्थनी को भी देखा। उन्होंने उन सबका एक हो सा गौरव किया। की समस्ट कर अरुम्थती के आदर में ज़रा भो कमी नहीं होने दी। यह पुरुष है, इस कारण इसका अधिक आदर करना चाहिए। यह खी है, इस कारण इसका कम—इस प्रकार के विचार अविवेकियों हो के हहम में स्थान पा सकते हैं। विवेकशील सज्जन इस तगह का मेद नहीं मानते। वे केवल सक्यिता ही को देखते हैं। और, यही उचित भी है। साधुतों और महात्माओं का चरित्र ही देखा जाता है। उनकी साधुता और सद्वृत्ति हो की पूजा होता है।

श्रद्धन्धती को देख कर दार-परिश्रह के विषय में शिवजी की इच्छा श्रीर भी प्रवल हो गई। पत्नी की प्राप्ति को उन्होंने पहले जितने श्रादर की चीज़ समभा था उससे भी श्रधिक श्रादर की चीज समभा था उससे भा श्रिषक श्राद्र का चीज़ उसे ने समसने लगे। वात यह है कि धार्मिक क्रियाओं का मूल कारण पह्नी ही है। पितवता पत्नी मिलने से ही धर्मानुष्ठान श्रव्ही तरह हो सकता है।

तरह हो सकता है।

पार्वती के विषय में शिवजी की इन्हां सर्वथा धर्मजन्य थी। यज्ञादि धार्मिक कृत्यों के सम्पादन के लिए ही वे पार्वती के साथ विवाह करने को उद्धत हुए थे। अतपव उनकी इन अवृत्ति का कारण काम न था। यह देख कर अपने पूर्वापराध से सपर्मात हुए मनोभव का मन उक्ष्यतित हो उद्या। उसे यह आशा हुई कि अब मेरे पुनर्जीवन का अवसर आने में देर नहीं। क्योंकि शिवजी उसकी प्रेरणा से तो पार्वतीजी में अवुरक्त हुए ही न थे। इस कारण इसमें उन वेचारे का कुछ मो अपराध न था। और, विवाहोत्तर उसे सर्जीव किये विना विवाह का उद्देश ही सिद्ध होने वाला न था। इसे से मनो-भव न कहा कि शिवजी अब मुक्ते अवस्य ही जिला हैंगे।

शिवजी के सामने उपस्थित होकर लर्मार्चयों ने उन्हें मिक-भावपूर्वक प्रजाम किया। फिर उनकी यथा-विधि पूजा भी की। इसके अनन्तर प्रोति से पुलक-पूर्ण होकर, माक देहीं के बाता उन आवियों ने इस प्रकार शिवजी की स्तुति आरम्भ की—

हम लोगों ने शाज तक वेदों का जो विधिपूर्वक अध्ययन किया था, यहाँ के जो विधिपूर्वक अनुष्ठान किये थे और कृष्ट्य-चान्द्रायण श्रादि वता का जो विधिपूर्वक लाधन किया था, उसका फल श्राज हमें मिल गया। हम श्राप के इस श्राह्मान से इतार्थ हो गये। श्रपनं वेदाध्ययन, यश्चानुष्ठान श्रीर तपश्चरण को श्राज हम सार्थक समभ रहे हैं। श्राप के द्वारा हम लोगों का इस तरह स्मरण किया जाना ही इस सार्थकता का कारण है। श्राप त्रिलोकों के नाध है। श्राप के मनोदेश तक तो किसों के

मनास्थ की भी पहुँच नहीं हो सकती। परन्तु हमारे सौभाग्य को देखिए कि आप ने हमें अपने उसी मनोदेश में स्थान दे दिया। इसी से हम कहते हैं कि हमें अपने किये हुए सारे पुर्य-कार्यों का फल आज मिल गया। आप तो बहादेव की मा उत्पत्ति के कारण हैं। देशे माहात्म्यशाली श्राप जिसके चित्त में वाल करते हैं वह समत्त पुरुयातमाओं में श्रेष्ठ समका जाता है। परन्तु हम लोगों को आपने उलटा अपने ही चित्त में सान दे देने की कृपा की। इससे वढ़ कर हमारा सीभाग्य हीर क्या हो सकता है? यह सच है कि हमारा सान सूर्य और चन्द्रमा के स्थान से भी ऊँचा है। तथापि हमारा समरण कन्के आरने हम पर जो अनुब्रह किया है उससे हमारा वह स्रात और भी ऊँचा होगया। श्रापके किये हुए इस सम्मान को इन यहें ही महत्त्व की चीज़ समभते हैं। इस से हमारी प्रतिन्दा और भी अधिक हो जायगा । क्योंकि महात्माओं के द्वारा किये गये आदर को लोग अत्यधिक विश्वास की दृष्टि से देकते हैं। जिसका श्रादर महात्मा करते हैं उसका सभी श्रादर करते हैं। महात्माओं की कृपा और श्रदुष्रह के कारण ही संसार में प्रयता, प्रतिष्ठा और महत्ता की बृद्धि होती है। भगवान् विरूपात् ! श्रापके द्वारा इस तरह स्मरण किये जाने के कारण हमें जितनी प्रसन्नता और जितना सन्तोष हुआ है उसे वताने की आवश्यकता नहीं। क्योंकि आपही देहधारियों की आत्मा हैं। अतएव आप तो उनके मन की भी वातें जान सकते हैं। फिर सर्वधाकी श्रापसे अपने मन की बात कहना सर्वथा अनावश्यक नहीं तो क्या है। आपको यद्यपि हम लोगों ने प्रत्यन्त देख लिया है तथापि आपके तास्विक रूप से हम फिर भो अपरिचित ही हैं। नेत्रदृश्य रूप का बान प्राप्त कर लेने ही से आपके तास्विक रूप का ज्ञान नहीं हो सकता। अवस्व

यदि आप ही अपने रूप निरूपण का क्षेत्र उठावें तो हुण हो।
आप का तास्विक रूप तो न मन ही से बाना जा सकता है और
न बुद्धि ही से। हम यह वात जानने में सर्वधा असमर्थ हैं कि
आप की यह इरयमान मृत्ति कौन सी है। आप अपने तास्विक
रूप के जिस अंश से इत चराचर प्रपञ्च की सृष्टि करते हैं
क्या यह नहीं अंश है? अथवा वह है जिस से आप इप विश्व
का पालन करते हैं? अथवा क्या यह आपका वह अंश तो नहीं
जिसते आप इत विशाल विश्व का संहार कर देते हैं? असल
यात क्या है, हम नहीं जानते। अस्तु। इस समय हम इस
पश्न पर विशेष ज़ोर नहीं देना चाहते। इन वातों का जानना
सहज भी नहीं। ये वड़ीं ही गुह्य और दुर्वेच वातें हैं। अतपव
इन्हें जाने दोजिए। आप ने हम पर वड़ी हपा की जो हमें गहाँ
उपस्थित होने की आजा हो। अन हुपा करके कहिए. आपका
आदेश क्या है। हम बुलाये किस लिए गये हैं?

सतिर्थिं को बात का उत्तर देने के लिए महादेव जी ने जो अपना मुंह खोला तो उनके ललाटवर्दी चन्द्रमा की अरूप कान्ति अधिक हो गई। बात यह हुई कि शिवजी के विश्वद दाँतों की शुभ्र किरणों के नंयोग ने उस चन्द्रमा की पतली कता ख़ब समक उठी। महादेवजी बोले—

श्राप लोगों को तो यह अच्छी तरह माल्म ही है कि मेरे कोई काम स्वाधं से भरे हुए नहीं होते। मैं स्वाधं-तरपर नहीं। जो कुछ मैं करता हूँ परोपकार ही की दृष्टि से करता हूं। मेरे सारे काम परार्थ ही होते हैं। श्राम्न, जल श्रादिक मेरी जो श्राठ मृतियाँ हैं उनसे ही श्राप मेरी इस परार्थ-श्रवृत्ति का हाल श्रव्छी तरह जान सकते हैं। यदि श्रीरों के उपकार की मुसे जिन्ता न होती तो मैं इस तरह की ये श्राठ मृतियाँ क्यों पकर करता। इनसे मेरा कुछ भी काम नहीं होता; जो कुछ होता है

क्रोंरों ही का होता है। श्रतएव श्राप लोगों को बुलाने का कारण भी परापकार ही है। यतुत्री से पोड़ित देवताओं ने मुक्त से यह प्रार्थना की है कि मैं एक पुत्र उत्पन्न कहाँ। प्यास से व्या-कुल हुए चातक जिस तरह जल-दान के लिए मेघ-मगडल से शर्थना करते हैं उसी तरह शबुझों के उत्पात से तक आये हुए सुरों ने भी पुत्रोत्पत्ति के लिए मुमसे प्रार्थना की है। इस कारण खुत की उत्पत्ति के लिए मैं पार्वती को पाने की इस तरह इच्छा करता हूँ जिस तरह कि श्रम्ति की उत्पन्ति के लिए यन कर्न वाला पजमान अरणी नामक अग्नि-उत्पादक लकडी पाने की इच्छा करता है। अतएव आप कृषा करके पार्वती के पिता हिमालय के पाल जाने का कप्र उठाइए और उससे पार्वती को मेरे लिए माँगिए। आप की सहायता से यह काम अच्छी तरह हो सकता है। सत्प्रपों की मध्यस्य बना कर यदि विवाहादि सम्यन्ध किये जाते हैं तो उनमें किसी तरह की विझ-वाधा नहीं श्राती । ऐसे सम्बन्ध स्थिर होते हैं ; उनसे कर्भा कोई बुराई नहीं पैदा होती। फिर एक वात और भी है। हिमालय की प्रतिग्रा कुछ ऐसी दैसी नहीं। यह यहुत उन्नत है। इतनी यड़ी पृथ्वी का वीम उसने उठा रक्खा है। अतएव ऐसे प्रतिष्ठित और गौरवान्मा गिरिराज से सम्बन्ध करने से मेरी प्रतिष्ठा में भी कुछ न्यूनता नहीं आ सकती। यह सुभसे सम्बन्ध करने के सर्वथा योग्य है। हिमालय के पास जाकर आप यह कहना, वह कहना, यह वताने की आवश्यकता नहीं। जिस तरह काम हो जाय, श्राप वात चीत कीजिएगा। वड़े बड़े परिडन श्रौर महात्मा तक आप ही की निर्दिष्ट आचार-पद्धति का अनुसरण करने हैं। ये धर्मशास्त्र आप ही के तो बनाये हुए हैं। इसी से आप की सिखाना में व्यर्थ सममता हूँ । आपको जो उचित जान पड़े हिमालय से कहिएमा। ब्रार्थ्या ब्रह्मधती ब्राप के साथ हैं, यह

श्रीर भ श्रव्छा वात है। वाहिक गत चात म यंभी श्राप की श्रव्छ। सहायता कर सकतो है। क्योंकि ऐसे विषयों में खियों की बुद्धि विशेष काम देती हैं। उन्हें ऐसे कामों के विषय में वात-चीत करना ख़्व श्राता है। अत्रथव इस कार्य की सिद्धि के लिए हिमालय की राजधानी ओपधिप्रस्थ नामक नगर को श्राप अब प्रसान की जिए। श्राप के लीट श्राने तक मैं यहीं महाकोशी नामक नदी के प्रपात के पान उहरा रहुगा। वहीं श्राप श्रा जाइएगा। वहीं श्रुफ से श्राप की मेंट होगी।

योगोश्वर महादेवजी की विवाह करने के लिए इस नरह उद्यत देख कर ब्रह्मा के तपस्वी पुत्र, वे ऋषि, मन ही मन बहुत मस्म हुए । वे लोग घर-गृहस्थी वाले थें। उन्होंने विवाह भी किया था। विवाह कर लेना अब तक वे अपनी हीनना का कारण समस्ते थे। परन्तु उनका वह भाव इस समय दूर हो गया। उनके हृदय से लजा और सङ्गोच का भाव जाता रहा। उन्होंने मन ही मन कहा कि जब महादेवजी भी विवाह करना चाहते हैं तब हम लोगों का पहीं-ब्रह्मण निन्दनीय नहीं माना जा सकता। इसके अनन्तर—'जो ब्राह्मा"—कह कर हबर तो सप्ति उठ खड़े हुए, उधर शिवजी महाकोशी के प्रपात पर चले गये।

महादेवजी से विदा होकर वे लोग खड्ग के समान नीलं आकाश में उड़ गये। उनके उड़ने के वेग ने मन के बंग की भी मात कर दिया। पत्तक मारते ही वे ओपधिप्रस्थ नगर में जा पहुँचे। यह नगर बड़ा ही अद्भुत था। सब लोग कुवेर की नगरी अलकापुरी की बड़ी प्रशंसा करते हैं। उसे धन-धान्यों और सम्पदाओं की खान समस्ते हैं। परन्तु ऋषियों ने हिमा-लय की राजधानी को उससे भी बढ़ कर पाया। उसे देख कर उन्हें ऐसा मालूम हुआ मानों वह दूसरा स्वर्ग-लोक ही है।

कमी तो उतके मन में यह विचार हुआ कि स्वर्ग का सार सीच कर यह नगरो बसाई गई है, कभी यह कि स्वर्ग को उजाड़ कर हो किसी ने उसे यहाँ वसा दिया है। उन्होंने देखा कि ओपिधमस नगरी गङ्गा के पवाहीं से घिरी हुई हैं। वे प्रवाह ही खाई का काम दे रहे हैं। दुर्ग के भीतर वस्ती में, स्थान स्थान पर, प्रकाशवतो श्रोपधियाँ श्रपनी अपार दीति फैला रही हैं। इस कारण रात को भी वहाँ की सड़कों और गलियों के किनारे किनारे होम्प जलाने की ज़रूरत नहीं। बड़ी वड़ी मिश्यें। और महामृख्यवान् रह्यां से वह परिपूर्श है। स्वामाविक दुर्ग के भोतर ज़िपी रहने पर भो उस की शोमा और सप्टिंड किसी तरह छिप नहीं सकती। वहाँ के हाथी वड़े बड़े विकराल सिंहीं से भी नहीं उरते। घोड़े वहाँ ऐसे श्रद्धत हैं कि वैसे और कहीं देखें ही नहीं गये। यत और फिलर हो वहाँ वास करते हैं। लियां के बदले बनदेवियाँ ही वहाँ रहती हैं। नगरी के महल इतने ऊँचे हैं कि उनके कँगुरे मेघ-मएडल को छू रहे हैं। इस कारण उन महलों में जब मुदङ्ग बजते हैं तब उनकी ध्वनि मेघों से दकरा कर ऐसी प्रतिभ्वनि पैदा करती है मानों सेघ ही गर्जना कर रहे हैं। ताल श्रीर लय का विचार करने ही से यह पता चल सकता है कि यं मेघ नहीं गरज रहे, सुदङ्ग वज रहे हैं। वहाँ अनन्त कल्पवृक्ष हैं। उनकी हिसती हुई डालियों पर वहाँ के निवासी बहुधा अपने चका टाँग देते हैं। जब वे वासु से हिलते हैं तब ऐसा मालूम होता है जैसे लोगों ने श्रपने अपने घरों में पताकार्य गाड़ रक्बी हों और वही लहरा रही हों। ये कल्पवृत्त ही ऊँची उड्ती हुई पताकाओं का काम देते हैं। श्रतपत्र वहाँ वालों को अपने अपने घरों में ध्वजा-पताकार्ये गाड़ने का श्रम नहीं उठाना पड़ता। मद्य-पान करने के जो सान इस नगरी में हैं वे सब स्फटिक के हैं। रात के समय तारों

श्रौर नवत्रों के प्रतिविम्ब उनमें ऐसे दिखाई दते ह उस उन्हां-ने मोतिया का मालायें पहन रक्षी हों। प्रकाशवती ओपधियां के कारण वहाँ की गलियों में रात को भी प्रकाश ही बना रहता है। इस कारण सियों को श्रॅंघरे के कभी वर्शन भी नहीं होते। चाहे जितने घने मेघ छाये हों - चाहे जैसा दुर्हिन हो - वे वड़े आराम से अपने अपने इच्छित खान को चली जाती हैं। हिमा-लय की नगरी में बृदावस्था को पहुँच ही नहीं; सभी लोग सदा युवा वने रहते हैं। मृत्यु भी वहाँ किसी को नहीं आती; सभी लोग अमर हैं। कभी किसी की चेतनता का थोड़ी देर के लिए भी नाश नहीं होता। याचना का भी वहाँ सर्वथा अभाव है। किसी वस्तु की कसी त होने के कारण वहाँ कसी किसी को याचना ही नहीं करनी पड़ती। हाँ, कुपित हो जाने पर मान-वती ख्रियों को लोग कभी कभी मनाते श्रवश्य हैं। जब वे खियाँ भौंहें टेढ़ी करके, श्रोंठ फड़का कर श्रीर तर्जनी उंगली उठा कर अपना रोष प्रकट करती हैं तब उनके प्रेमी उनकी इसचता की प्राप्ति की याचना अवश्य करते हैं। इसी की यदि कोई पाचना समभे तो समभ सकता है। इस नगरी के बाहर बहुत ही सुन्दर सुगन्धि फैलाने वाला गन्धमादन नामक एक उपवन है। वह बहुत विस्तृत है। उसके भीतर लम्बी लम्बी रिवर्शे हैं। उनके किनारे किनारे सन्तानक नामक कल्पगृह्य लगे हुए हैं। वन-विहार करते करते जव विद्याधर लोग थक जाते हैं तब उन्हीं की शीतल छाया में पड़े सीया करते हैं।

हिमालय की ऐसी अद्भुत राजधानी को देख कर वे दिव्य अक्षित चिकत हो गये। उन्हें यह ख़याल हुआ कि वेदों में स्वर्ग की जो इतनी महिमा गाई गई है और उसकी प्राप्ति के लिए नाना प्रकार के ज्योतिष्टोम आदि यहीं की जो विधि बताई गई है वह केवल लोगों को घोका देने के लिए हैं। उस स्वर्ग से तो यह आनाध्यस्य नामक नगरी हज़ार गुना अच्छी है। वेदों को चाहिए था कि वे स्वर्ग की मंद्रो प्रशंता न करके इस नगरी की प्रशंता करते।

इन प्रकार मन में खोचते हुए वे लोग आकाश-मार्ग से हिमालय के महला के उत्पर पहुंच गये। द्वार पर वैठे हुये द्वार-पालं, ने उत्पर आँख उठा कर उन्हें वड़े वेग से नीचे उत्तरते देखा। परन्तु भीतर जाते से मना करने का उन्हें खाहम न हुआ। अत्पन्न चित्र में लिखो गई अग्नि को ज्वाला के समान लाल लाल निरचल जटायें धारण किये हुए उन आपियों ने हिमालय के महलों के भीतर पैर रक्खा।

आकाश से उतर कर उन खातीं ऋषियों ने हिमालय के महलीं के भीतर एकही साथ प्रवेश किया। जो ऋषि सब से अधिक बुद्ध था वह खबके झागे हुआ। जो उन्न में उससे कम था वह इसके पोंछे। इसी तरह हुटाई वड़ाई के लिहाज़ से वे एक इसरे के आगे पोर्ड उलने लगे। उस समय ऐसा।मालूम हुआ जैसे पानी के मीतर दूर तक पड़े हुए सूर्य के मितिबिस्य लह-राते मालूम होते हैं। उन परमपूज्य ऋषियों को आता देख हिमालय अपने त्रासन से उठ वैठा। त्रघे त्रादि की सामग्री भटपट हाथ में ले कर उन्हें लाने के लिए वह आगे वढ़ा। जिल समय उठ कर उसने पृथ्वी पर पैर रक्जा उस समय उसके अत्यन्त भारी और बलिए शरीर को साधने वाले उसके पैरों के बोक से पृथ्वी दबने सी लगी। ब्राहा, हिमालय सच-मुच ही हिमालय था। उसे आता देख सप्तर्षि तत्काल उसे पहचान गये। लाल रङ्ग के घातु ही उसके और थे। देवदार के ऊँचे ऊँचे बूत ही उसके आजानु-लम्बी वाहु थे और वड़ी वड़ी स्वामाविक शिलावें ही उसकी छाती थी। अथवा यह कहना चाहिए कि लाल लाल घातुओं के समान हो उसके छोंठ

लाल थ। देवदार के ऊचे ऊच वृज्ञा के सहुश ही उसकी भुजायें लम्बा था और पर्वत की विशाल शिलाओं के समान ही उसका उरो-देश चौड़ा था। इसी से उसकी इस स्वाभाविक विशाल आकृति को देखते ही ऋषियों ने उसे पहचान लिया।

हिमालय ने बड़े प्रेम से उन सप्तवियों की यथाविधि पूजा की। किर क्वयं ही मार्ग वताता हुआ उनको वह अपने अन्तः-पुर में ले गया। जब वे विद्युद्ध-चरित ऋषि अन्तःपुर में पहुंच गये तब उन्हें वेत की बुनी हुई सुन्दर कुर्मियों पर उसने विद्या। उनके बैठ जाने पर वह मी उन्हीं के पास बैठ गया। सर्व-समूर्थ ऋषियों के कुछ देर विश्वाम कर लेने पर उसने कृताइलि-पूर्वक इस प्रकार कहना आरम्भ किया—

में अपने सौभाग्य की कहा तक प्रशंसा कर्छ। धाएके इस अतिकत दर्शन से में छतार्थ हो गया। आपका इस प्रकार अक-स्मात् दर्शन देना मैं विना मेघ की वर्षा अथवा विनाकृत आये ही फल के समान सममता हूँ। मुभी तो कुछ ऐसा मासून हो रहा है कि आपके इस अनुप्रह से मूढ़ में जानी सा होगया, लोह-शरीरधारी में सोने का या वन गया और मूमिचारी में स्वर्ग लोक पर चढ़ सा गया ! श्रापकी इस कृपा की वदौलत में अपने को आज इतकृत्य समक्ष रहा हूँ। आपने तो मुक्ते इतना पावन कर दिया कि मैं तीर्थ की पदवी को पहुंच गया। जहाँ पर लाधु महान्माओं के पेर पड़ते हैं उसी का नाम तो तीर्थ है। तीर्थ क्या आनमान से टूट पड़ते हैं ? अतएव आप के अनुप्रह से में अब औरों को भी पवित्र और शुद्ध करने के थोग्य होगया। श्राज से सांसारिक जन श्रपनी शुद्धि के लिए मेरा भी आश्रय लेंगे। हे द्विजोत्तम ! दो डी चीज़ों से में अपनी आत्मा को पवित्र हुआ मानता हूँ। एक तो, गङ्गाजी की घारा से, जो मेरे खिर पर गिरती है। हुमरे, आपके बोचे हुए चरणों के उदक से। श्राप के चरणोदक श्रीर मन्दाकिनी के प्रवाह, इन्हीं दोनों ने मेरी श्रातमा की मिलनता को दूर किया है।

मेरे हो कप हैं। एक तो पर्वतात्मक खावरक्प, दूसरा यह अक्ष्मक्ष को आपके सामने उपिश्वत है। मेरे ये दोनों ही कप आज इतार्थ हैंगये। क्योंकि आपने अपने अनुअह को इन दोनों ही ने वरावर वरावर वाँट दिया—हौनों ही पर आपने एक सी हुण की। अपने पावन पद रख कर तो आपने मेरे खावर कप को पित्र कर दिया और उन पदों की सेवा करने का अकलर देकर मेरे इस जक्षमक्ष को पित्र कर दिया। यद्यपि मेरा शारीर छोटा नहीं, बहुत बड़ा है। यहाँ तक कि मेरे अक्ष दिगनत तक फैले हुए हैं। तथापि आपके इस अनुअह को देखकर मुक्ते को सन्तोप और जो सुख हुआ है वह इतना अधिक है कि मेरे अत्यन्त विस्तृत आहों में भी नहीं समा सकता।

परम-तेजस्वी आपके दर्शनों से मेरी गुहाओं के मोतर घुसा हुआ ही तम नहीं नष्ट हो गया; मेरे अन्तःकरण का भी तम दूर हो गया। रजोगुण-सम्बन्धी मेरा अज्ञान तो उसी समय जाता रहा था जिस समय आपने मेरे घर में पैर रक्खा था। अपने पाद-स्पर्श करने की सेवा लेकर तो आपने उस आस्यन्ति कि अज्ञानक्षी अन्धकार का भी नाश कर दिया, जो रजो-गुणात्मक तम के स्थान से भी बहुत आगे रहता है। सूर्य आदि जितने तेजस्क पिणड हैं उनसे बाहरी तम का नाश होता है, भीतरी का नहीं। मोतरी तम के नाश की शिक्ष तो आपही में है।

आप सर्वसमर्थ हैं। आपके लिए संसार में कुछ मी करणीय नहीं। निर्लोभी महात्माओं को परवा ही किस बात की हो सकती हैं? और यदि किसी वस्तु की धच्छा हो भी तो वह उन्हें सदा ही सुलभ रहती है। क्योंकि ऐसी कोई वस्तु ही नहीं जो उन्हें न मिल सकती हो। अतएव इस सन्देह के लिए जगह

ही नहीं कि आप अपने किसी कार्य की सिद्धि के लिए मेरे पास पथारे हैं। मैं तो यही समसता हूँ कि मुसे पवित्र करने ही के लिए आपने सुसे दर्शन देने की कृपा की है। तथापि कोई न

का तथा आपन भुक्त दशन दन का कृपा का हा तथा। प काइ न कोई आजा तो आप भुक्ते अवश्य ही दें। में आपका दास हूं, और आप मेरे स्वामी हैं। सेवा लेने और आजा देने ही से

स्वामी के प्रसाद और अनुप्रह का हाल सेवक की माल्म हो सकता है। स्वामि-भाव की सफलता इसी में है कि दास से

कुछ काम लिया जाय। मैं स्वयं श्रापकी सेवा के लिए हाज़िर हूँ। मेरी रानी भी हाज़िर है। मेरे कुल की जीवन-मूल यह कन्या भी हाज़िर है। हममें से यदि कोई भी श्राप की कुछ

सेवा कर सके तो मैं अपन को धन्य समभू गा। रही और बाहरी वस्तुओं—धन, धान्य, रहादिक—की दात. सो वे तो अत्यन्त ही तुच्छ हैं। उन्हें तो मैं सदा ही सुटाया करता है।

हिमालय के मुख से निकले हुए ये वचन उसकी गुफाओं के भीतर तक चले गये। उनसे जो प्रतिध्वनि हुई उसने मानों

हिमालय के वचनों को दुहरा कर ऋरि मी पक्का कर दिया। सप्तर्षियों में ऋक्किरा ही ऋग्रगी थे।संसार में जितने

उदाहरणीय गुण हैं उनकी चर्चा चलने पर सबसे पहले श्रिक्तरा ही का नाम लिया जाता है। अतएव अपने में सब से अधिक प्रतिश्वित इन्हीं को समस्कर अविशय छः ऋषियों ने हिमालय की बात का उत्तर देने के लिए उन्हीं से कहा। वे बोले—

श्रापने जो कुछ कहा, उचित कहा। हमें तो श्राप से इस से भी श्रिधक की श्राशा है। जितने उचत श्रापके शिखर हैं

उतना ही उन्नत आपका मन भी है। उन्नति से चे दोना ही

समान हैं। भगवान् विष्णु का वचन है—"स्थावराणां हिमा लयः"। यह बहुत ठीक है। आप सचतुच ही स्थावरहण विष्णु हैं। देखिए न. आपके पैट में स्थावर और जङ्गम सभो का वाल है। जैसे विप्णु की कुद्दि स्थावर श्रीर जक्नम, दोनों ही प्रकार की, खप्टि की आधारमूत है दैसी हो आप की कुत्ति भी है। अतएव आपको विष्णु कहना सर्वथा युक्त है। यदि आप रसातल तक इस पृथ्वी को इदतापूर्वक न पकड़े रहते तो वेचारा श्रेप अपने मृणालमृदु फर्णो पर इसे कभी न धारण कर सकता । श्राप ही की सहायता से वह यह दुस्तर काम कर रहा है। अन्यथा उसके फन वात की वात में कुचल जाते। आपकी विशुद्ध कीर्चि जिल तरह तीनी लोकी की पवित्र करती है उसी तरह श्रापकी निदयाँ भी पवित्र करती है। श्रापकी कीर्ति दिगन्तन्यापिनी है। समुद्र की ऊंची ऊंची लहरों से भी यह नहीं रुकतो। उनका भी उल्लङ्गन करके वह सागर के पार चली जाती हैं। आपसे निकली हुई निदयाँ भी समुद्र में निश्शङ्क प्रवेश कर जातो हैं। लहरों की रोकी ये नहीं रकतीं। जिस तरह आपकी कोर्ति को धारा अट्टर ओर निर्मल है उसी तरह श्रापकी नदियों की भी है। श्रत्यन्त पवित्र होने के कारण इन दोनों ही से त्रिलोक का एक सा कल्याण होता है। संसार में गङ्गाजी की जो इतनी प्र साहै उसका पहला कारण तो यह है कि वह विष्णु के चरणों से निकलो है, और दूसरा यह है कि वह आपके ऊंचे ऊंचे शिखरों के ऊपर मिरती है। त्रतएव विप्णु के चरलों और ऋापके शिखरों की महिमा एक ही सी है।

एक प्रकार से तो आपकी महिमा विष्णु भगवान् की महिमा से सी अधिक है। देखिए न, वामनावतार में त्रिवि-क्रम विष्णु की मुर्ति कुछ ही देर तक ऊपर, नीचे, आगे, पोछे सर्वत्र व्यापक हुई थी। पर आपकी मृर्ति तो सदा ही दूर दूर तक व्याप्त रहती है। व्यापकता तो आप में स्वामाविक है। यतएव इस द्वस्टि से तो आप विष्णु से भी वढ़ गये हैं। क्योंकि आपकी व्यापकत्व-विषयक महिमा नित्य सिद्ध है। जितने पर्वत हैं किसी को भी यह माग नहीं मिलता। परन्तु आपके माहातम्य का यह हाल है कि इन्द्र आदि वड़े वड़े देव-ताओं के बीच वैठ कर आप यह माग लेते हैं। आप को इस प्रकार यह माग प्राप्त करते देख लोगों को सुमेर के सोने के शिखर व्यर्थ ही मालूम होते हैं। माहातम्य में आप उससे भी वढ़ कर हैं। सुमेर सुवर्ण का हुआ तो क्या हुआ। जो आदर सम्मान और माहातम्य आपका है वह उसका नहीं।

श्रापने श्रपनी सारी किनता तो श्रपने पर्वतात्मक स्थावर शरीर को दे दी है और नम्रता श्रपने इस जङ्गम रूप को। सज्जनों की पूजा-श्रची के लिए ही श्रापने ऐसा भिक्तनम्र जङ्गम रूप धारण किया है।

हम लोग अपने किसी निज के काम के लिए नहीं आये; आप हो के काम के लिए आये हैं। काम भी पेसा हैसा नहीं। वह बहुत हो कल्याग्जनक और पुग्यप्रद है। उससे हमारा निज का तो कुछ लाभ नहीं। परन्तु तन्सम्बन्धी उपदेश से कुछ पुग्य हम लोगों को भी अवश्य ही होगा। सुनिए, हमारे आने का कारण यह है—

अर्द्धवन्द्रधारी भगवान् शिव का परिचय देने की आव-श्यकता नहीं। श्राप स्वयं ही उन्हें अच्छी तरह जानते हैं। श्रिणिमादिक जितने पेश्वर्य हैं, सभी उनको प्राप्त हैं। इसी से वे ईश्वर कहाते हैं। 'ईश्वर' शब्द का प्रयोग एक मात्र उन्हीं के विषय में सार्थक है। इस व्यापक विश्व में और कोई पुरुष ईश्वर कहलाने का श्रिधकारी नहीं। उन्होंने अपनी श्रात्मा को आठ जगह गाँट दिया है। पृथ्वी, जल, अग्नि आदि उन्हों की मूर्तियाँ हैं। मार्ग में जिस तरह रथ को घोड़े धारण करते हैं उसी तरह सर्व-समर्थ शिवजी भी अपनी इन आठों मूर्तियों के द्वारा इस चराचर विश्व को धारण कर रहे हैं। विश्व-धारण में उनकी इन मूर्तियों को किसी और की सहायता भी नहीं लेनी पड़ती। वे अपने ही पारस्परिक सामर्थ्य से एक दूसरे को सहायता पहुंचाती हैं। क्योंकि उनका परस्पर आधा-राधेय भाव है। यदि इन आठ मूर्तियों के सहारे परम-पेश्वर्य-शाली महेश्वर इस संसार का भार वहन न करते तो वह अपनी वर्तमान स्थिति में एक दिन भी न रह सकता।

भगवान शङ्कर पश्च-महाभूतों में व्यापक हैं। चर श्रीर श्रचर, सभी में उनकी श्रात्मा वास करतो है। वे परमात्म-स्वह्मप श्रीर सर्वोन्तर्यामी हैं। इसी से बड़े बड़े थोगी श्रपने हत्कमल में उन्हें खोजते रहते हैं। विद्वानों का वसन है कि शिबजी के स्थान की प्राप्ति होने श्रीर उन तक पहुँचने से जन्म-मरण का नाश हो जाता है। जिन्होंने उन्हें पा लिया वे इस भवसागर से सदा के लिए पार हो गये।

सभी सांसारिक कर्मी के सानी—भले बुरे सभी कार्मों का हिसाव-किताब रखने वाले—वहीं महामहिम महेरवर आप से आपकी कन्या माँगते हैं। स्वयं ही बड़े से बड़ा वर देने की शिक रख कर भी आपसे कन्याक्षणी वरदान पाने का वे अभिलाष रखते हैं। इसी लिए उन्होंने हम लोगों को आप के पास भेजा है। हमारी इस प्रार्थना को आप सान्नात् शिव-जी की की हुई प्रार्थना समिक्षए। अतएव अर्थ के साथ वाली की तरह आप अपनी कन्या का संयोग उनके साथ कर दीजिए। पिता का कर्तस्य है कि वह अपनी कन्या का विवाह

उसके अनुरूप किसी सर्वगुण-सम्पन्न वर से करे। ऐसा करने ही से पिता अपनी कन्या के ऋग से उऋग हो सकता है और उसे यह देख कर सदा सन्तोप होता है कि मैंने कन्या का विवाह अच्छे घर में कर दिया। भगवान शङ्कर के साथ विवाह करने से आपकी कन्या भी सदा सुख से रहेगी और उसे सुखी देख आप भी सुखी होंगे। आप जानते ही हैं कि

महादेव जी संसार के पिता हैं। श्रपनी खुता पार्वती का विवाह उन से यदि श्राप कर देंगे तो वह सारे संसार की माता हो जायगी। स्थावर और जङ्गम सभी उसे श्रपनी माता समसंगे। यही नहीं, महादेषजी की पत्नी होजाने पर, इन्द्रादि वड़े वड़े देवता भी, भगवान् नीलकएठ को प्रणाम करने के स्रनन्तर, श्रापकी कन्या के चरणों पर मस्तक रक्खेंगे। उस समय उनकी चुड़ामिण्यों की किरणों से श्रापकी सुता के चरणों की शोभा ख़्ब ही बढ़ जायगी। उमा जैसी सर्वगुण-सम्पन्न वधू, श्राप जैसे शीलवान दाता, हम जैसे माँगने वाले ऋषि, भगवान् मृत्युक्षय जैसे ऐश्वर्षशाली वर—देखिए तो आपके कुल की मर्यादा वढ़ानेवाली कैसी एक से एक वढ़ कर सामग्री इकट्टी हुई है। इस सम्बन्ध से आपका कुल भी उन्नत और बन्दनीय हो जायगा । स्वयं श्रापकी भी मर्यादा बहुत बहु जायगी। त्रिलोकीनाथ शिवजी ने श्राज तक श्रौर किसी की स्तुति नहीं की। उलटा यह सारा संसार उन्हीं की स्तृति करता है। इसी तरह श्राज तक किसी के सामने उन्हें सिर नहीं कुकाना पड़ा। बड़े वड़े दिक्पाल देवता तक उन्हीं के पैरों पर अपना सिर रखते हैं। यदि श्राप श्रपनी सुताका सम्बन्ध उन से कर देंगे तो श्राप जगद्गुरु शङ्कर के भी गुरु हो जायंगे। श्रापके सीमाग्य का क्या केंद्रना। जिसने आज तक न तो किसी की स्तुति की और न किसी के सामने सिर ही अकाया वही आपको अपना श्वशुर जान आप की स्तृति भी करेगा और आपके सा-मने सिर भी अकावेगा !

जिल समय हिमालय से सप्तिर्धि इस प्रकार कह रहे थे उस समय पार्वती पिता के पास चुपचाप खड़ी थी और हदय में उत्पन्न हुए हर्ष को, सज्जा के कारण, लीला-कमल की पख़रियाँ शिनन के वहाने छिपा रही थी।

पर्वतराज हिमालय ने महादेवजी के साथ अपनी कन्या का विवाह कर देना यद्यपि पहले ही से निश्चित कर रक्वा था. तथापि उसने इस विषय में मेना की सम्मित भी ले लेना उचित समका। इसी से सप्तिपयों की वात समाप्त होते ही उसने मेना की तरफ़ देखा। वात यह है कि कन्या के विदा-हादि विषयों को कुटुम्बी गृहस्थ अपनी गृहिणी ही की आँखों से देखते हैं। ऐसे मामलों में विना पत्नी की सम्मित के वे कोई काम नहीं करते।

पति को अपनी तरफ़ श्राँखें उठाते देख मेना समक्त गई। उमने कहा—

वहुत अच्छी वात है। भगवान् गङ्गर से वढ़ कर वर और कहाँ मिलेगा। अतएव मेरी सम्मिन में तो आएको यह सम्बन्ध करने में कुछ भी आगा-पीछा न करना चाहिए।

मेना पतित्रता थी श्रीर पतित्रता खियाँ कभी श्रपने पति के प्रतिकूल कोई काम नहीं करती। वे पति के मन की बात जान कर सदा हो तद्युक्ल व्यवहार करती हैं। इसी से मेना ने इस विषय में श्रपने पति की इच्छा का श्रयुसर्ग किया।

मेना को सम्मति मिल जाने पर हिमालय ने सोचा कि किस तरह सप्तर्षियों की बात का उत्तर देना चाहिए। फिर उसने माङ्गलिक अलङ्कारों से अलङ्कृत पार्वती का हाथ पकड़ विषा। उसने मन में कहा कि इसे इसी समय दे डालन

ऋषियों की वात का सब से श्रव्छा उत्तर होगा। अतएव पार्वता का हाथ पकड़ कर उसने कहा—

वेदी, इथर आ। विश्वातमा शिव धुक्त से तेरी भिना माँगते हैं। माँगने के लिए जगन्मान्य और परमपूज्य ये ऋषि आरे हैं। मेरे लिए इससे वढ़ कर पुग्य और क्या हो सकता है? मैं तो यह समस्ता हूं कि सुर्ध आज गृहस्थाश्रम का वर्षण फल मिल गया।

यह कह कर हिमालय ने समर्पियों की तरफ़ देखा। फिर यह उन से वोला—

यह फन्या आप को नमस्कार करती है। इसे आप झाज ही से त्रिलोचन की वधु समसिए।

अपनी प्रार्थना फलवती हुई देख ऋषियें। ने हिमालय के आदार्थ्य की बड़ी वहाई की। फिर उन्होंने बहुत ही शोप फल देने वाले आशोर्वचनों से जगदम्बिका पार्वती को प्रस्ता किया। आपियों के दिसे हुए आशोर्वचनों को सुन कर पार्वती ने बड़े ही भक्तिभाव से भगवती अक्ष्मित्री को प्रशास किया। उम समय पार्वती अपने कानों में सुवर्ण-कमलों के कुएडल पहने थी। प्रशास करने समय वे अक्ष्मित्री जी के सामने गिर पड़े। अक्ष्मित्री ने सलका पार्वती को अपनी गोद में विटा लिया और बड़े प्रेम से उसके मस्तक पर हाथ फरा।

मेना ने शिवजी के साथ अपनी सुता के विवाह की अनु-मित तो दे दी। परन्तु यह मोच कर कि अब यह मुक्त से हृट जायगी, उसकी आँखां से आँस् निकल पड़े। सुता के स्तेह ने उसे विकल कर दिया। परन्तु जब उसने शिवजी के गुर्शों का स्मरण किया और यह सोचा कि उनके साथ विवाह होने से मेरी कन्या का सौमाग्य अखगड़ रहेगा और उसे सपित- सन्बन्धी दुःख से कभी न भोगना पड़ेगा तव उलकी विकलता वृर हो गई।

हिसालय ने सतिर्पयों से प्रार्थना की कि महाराज, विवाह को निधि भी लगे हाथ बताबे जाइए। इस पर उन्होंने कहा कि तीन दिन बाद बड़ी अञ्ची लग्न है। बही ठीक रिक्टि। यह कह कर बलकलघारों वे ऋषि वहाँ से चल दिये।

हिनालय से विदा होकर सतिर्प पलक मारते ही महाकोशी नको दो उस प्रपात पर आ पहुँचे जहाँ वैठे त्रिण्ली शहर उनकी राह देख रहे थे। उनको प्रणाम करके ऋषियों ने कहा—"काम दो गया। आज के चौथे दिन विवाह की लग्न उहरी है।" यह सुनकर शिवकी ने उन्हें प्रसन्ततापूर्वक विदा किया और वे आकाग्रमार्ग से अपने स्थान को लौट गये।

पशुपति शङ्क के लिए है तीन दिन वज के हो गये। उनके हृदय में शैलेश-खुता पार्वती के समागम की उपकरा इतनी यह गई कि वड़ी कठिनता से उनके ये तीन दिन किसी तरह होते। योगराज शिवजी के लाश जितीन्त्रय महात्माओं का जब यह हाल है तब ऐसे मामलों में यदि और लोगों के मन खुन्थ हो उठें तो आएचर्य की कोई वात नहीं।

## सातवाँ सग।

## पार्वती का विवाह।



का पहला संस्कार-कर्म्य बन्ध-बान्धवाँ सहित किया। उस समय चन्द्रना गृह्णपत्त का था। तिथि भी गुभ थी श्रौर बार भी शुभ था। विवाह की जो लग्न टीक हुई थी वह जामित्र नामक येगा से युक्त थी। लग्न से जो स्थान सातवाँ होता है उसी की जामित्र-संबा है। वह भी गुद्ध था। ऐसे शुस मुहूर्त में त्रिवाह-सम्बन्धी कार्य का प्रथ-

रम्भ हुआ। हिमालय इतना प्रजारञ्जक था कि उसके घर में नकी कन्या का वैवाहिक मङ्गलानुष्ठान आरम्भ हुआ देख, वासियों ने भी अपने अपने घरों में महत्तकार्य आरम्भ कर या। जितनी पुरवासिनी सियाँ थीं सभी माङ्गतिक-कार्य-म्यादन में लग गई। सब कहीं मझल होता देख ऐसा मालुम ने लगा जैसे हिमालय का अन्तःपुर और उसके नगर में रहने ले लोगों के घर एक ही श्रादमी के हों। सारा नगर एक ही त के सदृश मालूम होने लगा। हिमालय के अन्तःपुर में जैसा ल-पहल और मझल हो रहा था वैसा ही प्रत्येक पुरवासी भी घर में होने लगा। इसी से मङ्गल-कार्य्य-सम्पादन के चन्ध्र में हिमालय श्रीर पुरवासियों के अन्तःपुरों में कुछ भी ' न रह गया।

जितनी सड़कें और जितने रास्ते थे सब पर फूल विछ बहुमुल्य वस्रों की पताकायें सर्वत्र फहराने सगीं। सब कहीं सुवर्ण के तोरण और वन्दनवार अपनी समुज्यल दीप्ति फैलान लगे। इन वालों से ऐसा मालूम होने लगा जैसे सुमेक-पर्वत के अपर से उठा कर किसी ने स्वर्ग ही को वहाँ ला वनाया हो। हिमालय की राजधानी ओपधिमध्य नगर को ओमा स्वर्ग की शोमा की समता करने लगी।

यह जान कर कि अब पार्वती हमसे विद्युड़ जायगी, उसके माता-पिता के हृद्य बहुत ही स्नेहातुर हो उठे। यद्यपि उनके श्रीर मी नन्तित थी तथापि उमा उस समय सव से श्रधिक प्यारी मालूम होने लगी। खो जाने के याद बहुत दिनों में मिलो हुई अथवा मृत्यु को प्राप्त होकर फिर जी उठी हुई सन्तति पर माता पिता का प्रेम जैसे वहुत ही अधिक हो जाता है वेसे ही हिमालय और मेना का प्रेम पार्वती पर वहुत श्रधिक हो गया। पार्वती के माता-पिता ही के नहीं, किन्तु उसके कुल के और लोगों के प्रेम का भी यही हाल हुआ। हिमालय के बन्धु बान्धवीं के भी पुत्र श्रोर पुत्रियाँ थीं। उनका प्रेम श्रपनी सन्ति में बंटा हुआ था। तथापि उस समय उस समग्र प्रेम ने एकत्र होकर पार्वती ही का आश्रय लिया। हिमालय के चान्धवीं ने पार्वती को वारी वारी से अपनी गोदी में विठाया और उसे आशीर्वाद दिया। एक से छूटते ही दूसरे ने उसे उठा लिया। किसी ने एक प्रकार के शृङ्गार से उसके किसी अङ्ग को अलङ्कृत किया, तो दूसरे ने किसी और ही शृङ्गार से उसके दूसरे श्रङ्ग को। सभी ने उसके शङ्कार और प्यार की पराकाष्ट्रा कर दी।

चन्द्रमा के साथ उत्तर-फाल्युनी नत्तत्र का येगा होने पर जब मैत्र मुद्दुर्त्त त्राया तव हिमालय के बन्धुओं की पति-पुत्र-वाली सौभाग्यवती स्त्रियों ने पार्वती के तेल, उवटन इत्यादि लगाना श्रारम्भ किया। सफ़ेद सरसों का उवटन नैयार किया गया। फिर उसमें कोमल कोमल नवीन दूर्वादल डाल कर उसकी शोमा की बृद्धि की गई। वहो उवटन पार्वती के लगाया गया। नामि के ऊपर तक कौशेय नामक सुन्दर रेशमी वस्त्र उसे पहनाया गया। स्त्रियों का मक्त-सूचक वाग उसके हाथ में दे दिया गया। यह शरीराम्यङ्ग यद्यपि उसकी शरीर-शोमा की वृद्धि के लिए किया गया, तथापि पार्वती के सुन्दर शरीर के योग से उलटा उसी की शोमा हुई। विवाह-संस्कार के साधक लोहे के उम नवीन वाण के संयोग से वाला पार्वती की शोमा बहुत हो वह गई। शुक्षणक्त के आरम्भ में सूर्य के किरण-समृह के येग से चन्द्र-रेखा जैसे अधिक सुन्दर मालूम होता है, देसे ही उस वाल के सम्पर्क से पार्वती भी अधिक सुन्दर मालूम होता है, देसे ही उस वाल के सम्पर्क से पार्वती भी अधिक सुन्दर मालूम होता होने लगी।

इसके अनन्तर पार्वता के शरीर पर तेल लगाया गया। फिर लोध नामक ओपिध के चर्ण का खौर किया गया। उससे शरीर पर लगा हुआ तेल जहाँ का तहाँ स्ख गया। तइनन्तर कालेयक नामक एक सुगन्धित पदार्थ का कुछ गीला, कुछ स्खा, लेप लगाया गया। फिर स्नानेपयोगिनी धोती उसे पहनाई गई। यह सब हो चुकने पर स्त्रियाँ उसे स्नान-घर में ले गई। स्नान-घर बहुत ही खुन्दर था। वहाँ तैदूर्य मिण्यों की पिट्याँ जड़ी हुई थी। उन पिट्यों में जगह जगह पर बड़े हो अनोखे देंग से मोती पची किये हुए थे। ऐसे स्नान-घर में पार्वती की दासियाँ ज्योंही उसे सोने के घड़ों में भरे हुए जल से स्नान कराने लगीं त्योंही वाहर माज़िलक वाजे वजने लगे। इस प्रकार मज़ल-स्नान करने से पार्वती का शरीर जब अच्छी तरह विमल हो गया तब उसे वर के घर से आई हुई खुन्दर साड़ी पहनाई गई। उस समय पार्वती मेघों के जलाभिषेक से

पवित्र हुई, प्रकृत्त काच-बुखुमाँ से खुशोभित, १०वी को उपमा को पहुंच गई।

वहाँ से पतिवता खियाँ पार्वतो को थाम कर उस जगह ले गरं जहाँ मिलियों के चार खम्मों के सहारे एक वहत हां मुन्दर चंदोदा तना हुआ था। उसके नीचे माङ्गलिक वेदा यनो हुई थी। उस पर चुन्दर बातन पड़ा था। उसी ब्रासन पर उन कुलकामिनियों ने पार्वती को पूर्व-सुख विठा दिया। फिर व सव उस क्याको के लामने बैठ गई। उस समय पार्वतो के अपूर्व तीन्दर्य और अलोकिक रूप को देख कर उन्हें अपने तन मन की सुध ही न रही। पार्वतों के श्वजार की सारी सामग्री यजिय इनके पास ही रक्षी थो तथापि उसकी तरफ हक्पात भी न करके कुछ देर तक वे पार्वतों को इकटक देखती रही। जब व पार्वनी को अच्छी तरह देख बुकी तय उन्होंने उसका खङ्कार आरम्भ किया। उस समय तक भी पार्वती का श्रङ र्गाला था। इस कारण पहले तो उन स्तियों ने सुगन्यित धूप को अप्मा से उसका गोलापन दूर किया। किर उसके केशी में उन्होंने फूल गूँथे। तदनन्तर एक सौभाग्यवती सुन्दरी ने दूव पिरोई हुई महुआँ की सफ़ेद माला से पार्वती के वाल समेट कर अच्छी तरह वाँध दिये । यह हो चुकने पर पाले पीले पवित्र गोरोचना में अगुड़ नामक सफ़ेद सुगन्धित वस्तु मिलाई गई। उससे पार्वतो के शरीर पर अनेक प्रकार के वेलवृटीं की रचना की गई। रेत पर बैठे हुए पीले पीले चक्रवाक पित्यों से गङ्गा जितनी अच्छो माजूम होतो है, उन पीले पीले बेलवूटों और चित्र-विचित्र पत्र-रच-नाओं के योग से पार्वता उससे भी अच्छी माल्म होने लगी।

उस समय पार्वती के मुख पर पड़ी हुई दो एक लटों से उसके मुख की सुन्दरता ने बड़ी ही विचित्रता घारण की। स्रमरा स युक्त कमन और मेचमाला से युक्त चन्द्रमा भी कुछ कुछ ऐसा ही मालूम होता है। परन्तु पार्वतों के अलकलिन मुख की शोभा ने इन दोनों ही की शोभा को परास्त कर दिया। स्रतप्य पार्वती के अलकल्च मुख की उपमा वैसे कवल और हैसे चन्द्रमा से देने की चर्चा तक चलाने का मसङ्ग जाता रहा।

पार्वतो के कपोलां पर पहले तो लोध के चूर्ण फा लेव किया गया। फिर उन पर श्रम्याभ गोरोत्रता छूँटा गया। तदनन्तर हरे हरे जर्वों के नवीन श्रञ्करों के लच्छे उतके आता में खौले गये। कपोलां पर लडके हुए जब के उन श्रञ्करों ने पार्वता के मुख के सौन्दर्य को इतना बढ़ा दिशा कि पान वैद्यों हुई क्षियों कुछ देर तक उन्हें नितिकेप देखतो रह गई।

पार्वतो का जो शक्त शैसा चाहिए था वह निसा हो था। श्रीर अहीं की तरह उसके अंछ भी दहे ही सुन्दर थे। ओठों के पीच की रेखा से उनकी सन्दरता और भी श्रिवक हो गई थी। उसके श्रांड स्वभाव ही से लाल थे। पिघले हुए मोम की दुरहरों जो उन पर फेरी गई तो उनकी लालिमा और भी विमन हो गई। मोम लगाते समय वे फड़क उठे। उनकी उस समय की ग्रीमा का चर्चन सर्वथा असम्भव है। फड़क कर मानी उन्होंने श्रीय ही होने वाली, अपने लावएय-फल की प्राप्ति की श्रुम मुचना कर दी।

और अझें का खड़ार हो खुकने पर, पार्वती की एक सम्बं ने उसके पैरों पर महावर लगाया। लगा खुकने पर, पार्वती के एक पैर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देने के वहाने उसे पार्वती का परिहास करने की सुम्ती। यह चोली—"पार्वती, सगवान् करे तू इसी पैर सं अपने पति की सिरवालो चन्द्रकला की सुचे!" यह सुखद परिहास सुन कर पार्वती शुंह से तो कछ न वोली। पर पास ही रक्खी हुई फूलों की एक माला फैंक कर उसने उसे मारा।

जव पार्वतों के सुन्दर सरोज-सप्तश नेत्रों के रखन का समय आया नव उन्हें देखकर सिख्यों ने कहा कि सला, पेसे मनो-हर और स्वभावसुन्दर नेत्रों में काजल लगाने की क्या आव-श्यकता है। काजल से न तो इनको कान्ति ही अधिक हो सकती है और न सुन्दरता हो। ख़ैरा काजल लगाना मङ्गल का चित्र है। अतएव, लाओ लगा दें। यह सोन्दकर उन्होंने पार्वती को आँखों में काजल लगा दिया।

श्रीर सद श्रहार हो खुकते पर गहने पहनाने का समय श्रीया। जब उसे पद्भाग और इन्ट्रनील श्रीव् मिणियों के गहने पहनाये गये तब वह श्रनंक रङ्ग के सुमन-समृहीं से लदी हुई सता सी मालूम होने लगो। यहे वड़े मोतियों के हार पहनाये जाने पर उसकी शोमा उदित तारों और नजनों से समकती हुई गत के समान हो गई। सोने के सुन्दर सुन्दर श्राम्पण पहनाने पर वह ऐसी मालूम होने लगी जैसी पीले पीले बक-वाक पिन्दों से संयुक्त सरिता मालूम होती है।

वस्ताभूपणों से सज बुकने पर पार्वनी के कामने दर्पण् रस्ता गया। उसमें अपने अपूर्व रूप-लावण्य को देखकर पार्वती कण् भर चिकत हो गई। निश्चल लोचनों सेव ह अपने सुन्दर रूप को वझी देर तक देखती रही। तदनन्तर भन में उसने कहा कि अब शीं प्रहार को प्राप्ति हो जाय तो अच्छा। यात यह है कि स्त्रियाँ श्रङ्कार आदि से अपने सीन्दर्य को जो वढ़ाती हैं वह निर्फ़ इसीलिए कि उसे देखकर उनके प्रेमी प्रसन्न हों। प्रेमी की उष्टि पक्ष जाना ही श्रङ्कार करने और वस्त्र-आभू-पण् पहनने का एक मात्र फल है।

इस प्रकार पार्वती के तैयार हो जाने पर उसको माता मेना

उठो। कान में पहने हुए पात या पत्ते नामक अलङ्कार से सुशोभित, पार्वती के मुख, को उसने अपने हाथ से कुछ ऊंचा उठाया। फिर माङ्गल्यस्चक गीले हरताल और मैनसिल को मिला कर उसने पार्वती के ललाट पर विवाह-संस्कार-सम्बन्धी तिलक कर दिया। इस तिलक को तिलक न कहना चाहिए। जब से पार्वती कछ बड़ी हुई तभी से उसके हृदय में शिवजी की अर्डाङ्गिनी बनने का जो स्वय से पहला मनोरथ उदित हुआ था, उसी मनोरथ की मृति इसे समस्ना चाहिए।

पार्यती को विवाहोखित वेश में देख कर मेना की आँखे आनन्द के आँखुओं से परिपूर्ण हो गई। इस कारण मक्कल-स्वक अन की राखी को जो वह पार्वती के हाथ में वाँधने लगी तो उसे कहीं की कहीं वाँध दिया। ठोक जगह पर न वाँधा। अअअपूर्ण दृष्टि होने के कारण उसे पार्वती का हाथ ही ठोक ठीक न दिखाई दिया। यह दशा देख पार्वती की धार्वी ने उस राखी को अपनी अँगुलियों से खिसका कर ठोक जगह पर कर दिया।

नवीन और दिया रेशमी साड़ी पहने और हाथ में नवीन आरसी धारता किये हुए पार्वती बहुत ही सुशोमित हुई। वह उस समय सफ़ेद फेन के पुत्र से पूर्ण जीरसागर की तट-भूमि के सहस्य, अथवा पार्णमालों के चन्द्रमा से युक्त शरत्काल की रात के सहश, माल्म होने लगी।

पार्वती की माना मेना कुल-कर्म में बहुत निपुण थी। अत एव वस्त्रालङ्कारों में अलङ्कत हो चुकने पर, अपने कुल को प्रतिष्ठा वड़ाने वाली पार्वतों को, वह, परम्परा से पूजी गई घर की कुल-देवियों के पास ले गई। उनके सामने ले जाकर उसने पार्वती से कहा—"बेटी! इन्हें प्रणाम कर"। इस पर पार्वतों ने भिक्तपूर्वक उन्हें प्रणाम किया। इसके अनन्तर वहाँ पर को कितनी हो वड़ी वृद्धी पतिवतायें उपस्थित थीं उन्हें भी प्रणाम करने के लिए मेना ने पार्वनी को आज्ञा दी। पार्वती के प्रणाम करने पर उन नारियों ने उसे आशीर्वाद दिया—"तुम पर पति का प्रेम सदा अस्टिएडत रहे; दू अपने पति की प्यापी हों"। परन्तु उसा देसी उस्ताद निकाली कि उनने इन प्रसन्नमुखी पतिवताओं के आशीर्वाद-फल से भी अधिक फल प्राप्त कर तिया। उसने पति का अस्टिएडत प्रेम ही न प्राप्त किया, किन्तु पति के आये शरीर की वह स्थामिनी भी वन वैटी।

हिमालय के घर घन सम्पन्ति की कुछ भी कमी न थी। इम कारस पार्वती के विदाद में उसने मुद्द ही जी खीलका सर्व किया। अपनी इन्छा के अनु जार जारा कार्य जम्माइन करके यह सभा में आया और शिवजी के आगमन की राह देखने लगा। हिमालय के बन्यु-पान्यव और अन्य मिहमान पहले ही से वहाँ वैठे थे। कार्यकुशल और सभ्य-शिरोमित हिमालय के आ जाने पर सभा की गुरु और ही शोमा हो गई।

किलान-पर्वत एर महादेवजों के यहाँ का भी कुछ हाल अव सुन लोजिए। उनके वर में कोई खो तो थो हो नहीं। इस कारत ब्राह्मों आदि सप्तमानुकाओं ही को विवाह की सामग्री एकत्र करनी पड़ी। उन परमाहत यातृकाओं ने विवाह-सम्व-निधनों सब मङ्गल-सामग्री लाकर शिवजी के सामने रख दी। माहकाओं के गौरव के लिहाज़ से—उन्हें अलब करने के लिए शिवजी ने उस सामग्री को हाथ से छू तो अवश्य दिया। परन्तु उस से और कोई काम लेना उन्होंने उचित न समभा। उन्होंने कहा—जो चीज़ें मेरे शरीर के लिए प्रति दिन दरकार होती हैं उन्हीं से नैवाहिक वेश-कल्पना करनी होगी। सुभी और माङ्गलिक वस्तुओं से कुछ भी प्रयोजन नहीं। अलप्व उन्होंने भस्म ही का अङ्गराग लगाया—शुभ वर्ण की भस्म ही ने उनके लिए गन्धानुलेपन का काम दिया। निर पर कोई आभूषण न घारण करके अमल कपाल ही से उन्होंने उसकी शोभा वढ़ाई। गजचमं के चारों तरफ़ थोड़ा थोड़ा रोचना

राता प्रशास पायन के चारा तरफ़ थाड़ा थाड़ा राचना लगाकर उसीको उन्होंने झोढ़ लिया—बही उनका रेशमी दुशाला है गया। उनके ललाटवर्ती तीसरे नेत्र में, कुछ छुछ अमिशामा लिये हुए जो वड़ी ही विमल नेत्र-कर्नीनका चमक रही थी वही मानों हरताल का तिलक हो गई। अब रहे गहने.

से। बड़े बड़े साँपों को लपेट कर उन्हीं से शिवजी ने गहनां का काम लिया। किसी के तो उन्होंने कड़े बनाये, किसी के बाज़-बन्द, किसी के कुगडल, किसी के हार, किसी का कुछ,

किसी का कुछ। गहनों के आकार के श्रवसार ही उन सांपों के शरीर तोड़े मरोड़े गये। परन्तु शरीर विकृत हो जाने पर भी उनके फन-रूपी रह्नों की शोभा में कुछ भी अन्तर न पड़ा। वे सव ज्यों के त्यों पूर्ववत् चमकते रहे। चन्द्रमा की कला को तो शिवजी दिन रात ही अपने शीश पर धारण कियं गहते हैं।

उसे तो वे कभी ज्ञाण भर के लिए भी दूर नहीं करने। इस कारण चूड़ामिश धारण करने की उन्हें आवश्यकता हो न हुई। चन्द्रमा तो उनके लिए बना बनाया ही चड़ामिरा था। शिवजी ने पसन्द भी ऐसे चन्द्रमा को किया है कि वाल्य-दशा

में होने के कारण उसमें कलड़ को रेखा भी नहीं दिखाई देनी। फिर, एक बात और भी है। शिबजी का चन्द्रमा दिन को भी ख़ुव चमका करता है। चुड़ामणि में यह बात कहाँ दिन को तो उसकी प्रभा वहुत ही कम हो जाती है।

इस प्रकार सामर्थ्यशाली शिवजीने वड़ा हो विचित्र विवाह-वेश धारण किया। जैसा अद्भुत उनका सामर्थ्य ौसा ही अद्भुत उनका वेश! दोनों की विधि ठीक मिल गई।

सज चुकने पर शिवजी की दृष्टि, गर्लों के द्वारा लाई गई

और पास हो रक्तो हुई, तलवार पर पड़ो। वह ख़्य चमचमा रही थी। उसमें शिवजी का प्रतिविम्य पड़ रहा था। अतएव उस खड़्ग ने ही शिवजी के लिए आईने का काम दिया। उसी में उन्होंने ग्राप्ते दिशहीचित वेश को देख लिया और चलने के लिए तैयार हो गये।

महादेवजी के प्रधान गया नन्दी ने उनके वाहन वैल की विशाल पाठ पर पहले ही से वाधम्बर विद्या रक्षा था। सवार होने के लिए शिवजी का पास आया देख वैल ने मिक्तमाव के उद्देक से अपने शरीर की कुछ संकृष्टित कर दिया; वह द्वकर खड़ा हो गया। नन्दी के हाथ के सहारे शिवजी उन पर सवार हो गये। उस पर क्या माना केलाश-शिखर हो पर वे बढ़ गये।

इत प्रकार देल पर सवार हो कर शिवजीने हिमालय के नगर का राइना लिया। उनके पोछे पीछे सन-मालकार्य मी खली। वे भो अपने अपने वाहनों पर सवार थी। वाहनों के जलों जल्दी चलने के कारण मालकाओं के कर्ण-कुरहल हिल हिल कर अपूर्व शोभा दे रहे थे। उनके प्रभा-मरहलधारी मुखां ने आकाश में कमल से खिला दिये। कनक-कान्तिवाली उन सतमालकाओं के पीछे सफ़ेद सफ़ेद नर-कपालों के गहने पहने हुए कराला कालीजी भी चलों। हुर चमकने वाली विजलों के वहुत पीछे सफ़ेद वगलों वाली काली काली मेघ-घरा जैसी शोभा पाली है वैसी ही शोभा कनकाभ मालकाओं के पीछे चलनेवाली काली ने भी पाई।

शिवजो के गए। माङ्गलिक वाजे पजाते हुए आगे चढ़े। उनके वाजों की ध्वति देवताओं के विमानों तक जा पहुँची। क्यें/कि देवता लोग शिवजी की वारात में शामिल होने के लिए पहले ही से आकाश में आगये थे। गणों के वजाये हुए वाजों की आधाज़ सुनते ही वे जान गये कि शिवजी की वारात कैलाम से जल पड़ी। अतएव कैलाशनाथ की सेवा करने के लिए अव हमें मी सट पट चल देना चाहिए। यह सीच कर देवता लोग शिवजी के पास आकर उपस्थित हो गये।

सूर्य ने विश्वकर्मा का वनाया हुआ नवीन छाता शिवजी पर लगाया। उस छाते पर चढ़े हुए शुभ्रवस्त्र का प्रान्तमाग शिव जी के सिर के विलकुल पास आ गया। अतएव ऐसा मालूम होने लगा जैसे शिवजी के सिर पर गड़ाजी की शुभ्र घारा हो गिर रही हो।

गङ्गा श्रीर पशुना श्रपने श्रपने हाथ में चमर लेकर भगवान् शङ्कर पर ढारने लगीं। शिवजी की चमरवाहिनी होने पर उन्हें यद्यपि श्रपना नदीरूप छोड़ना पड़ा तथापि वे हंस-मालिका से संयुक्त ही सी दिखाई दीं। चमर भी सफ़द श्रीर हंस भी सफ़दे। इस कारण नदी का रूप न रहने पर भी, हंमों से उनका साथ फिर भी बना ही सा रहा।

श्रीवत्सि विह्यारी सगवान् विष्णु और ब्रह्मा जी सब से पहले शिवजी के सम्भुख श्राये। उन्हों ने शिवजी का जय-जय-कार करके उनकी महिमा को उसी तरह बढ़ा दिया जिस तरह कि हिंच से श्रान्त की महिमा वढ़ जाती है। श्रद्धा श्रीर विष्णु को शिवजी का जय-जय-कार करते देख, उनमें छोटे वड़े होने की शङ्का करना उचित नहीं। क्योंकि ये तीनों देवता एक ही मूर्ति के जुद्रा जुदा तोन माग हैं। इनमें न कोई छोटा है और न कोई वड़ा। इनकी छुटाई बड़ाई सर्च-हाधारण है। कभी तो शिवजी विष्णु के पहले हो जाते हैं, कभी विष्णुजी शिव के पहले। कभी शिव श्रीर विष्णु दोनों के पूर्ववर्ती ब्रह्मा हो। जाते हैं श्रीर कभी हिर श्रीर हर स्वयं ही ब्रह्मा के पूर्ववर्ती हो। जाते हैं श्रीर कभी हिर श्रीर हर स्वयं ही ब्रह्मा के पूर्ववर्ती हो। जाते

हैं। अतएव प्रह्मा और विष्णु का शिवजी के सामने श्राना और जय-सथ-कार करना किसी प्रकार श्रमुचित नहीं।

ब्रह्म और विष्यु के अनन्तर इन्द्रादिक वड़े वड़े लोकपाल भो शिवजों के लामने आकर हाज़िर हुए। परन्तु उनके सामने आतं के पहले हो उन्होंने अपने अपने अत्र, चमर, वाहन आहि पेर्वर्यत्यक सिह दूर छोड़ दिये। वड़े ही नस्रमाव से सीधे-साद रूद में वे शिवजी के प्रधान गण नन्दों के पास आये। ब्राक्ट उन्होंने उस से इशारे से कहा—'कृपा करके शिवजी के दर्शत करा दोजिए"। इस पर नन्दों ने उनका परिचय शिव जी के कराया। तय उन लोगेंं ने हाथ जेड़ कर भक्तिभावपूर्वक शिवजी को प्रणाम किया। देवताओं को प्रणाम करते देख शिव जी ने उनके पद, अधिकार और योग्यता के अनुसार उनका सत्कार किया। ब्रह्मा ने प्रणाम किया तो शिवजी ने अपना सिर हिला दिया। विप्शु ने प्रशाम किया तो उन्होंने वाशी द्वारा उनकी सम्भावता की। इन्ह्रं ने प्रणाम किया तो मुसकरा कर उसके प्रणाम का उत्तर दिया। वाको देवताओं के प्रणाम करने पर शिवजी ने उनको तरफ सिर्फ आँख उठा कर देख भर दिया।

इसके अनन्तर शङ्कर के सामने सप्तिष्ये उपस्थित हुए और 'जय' बोल कर उन्होंने आशीर्षाई दिया। उनको देख कर शिव-जी कुछ मुसकराये और कहा—"धाद है न र इस बड़े विवाह-यह में वैवाहिककार्य-सम्पादन के लिए आपको अध्वर्य बनाने का निमन्त्रण मैंने पहले ही दे रक्खा है। अब आपही को मेरा पुरोहित वनना पड़ेगा"।

इस प्रकार सब का आदर-सत्कार हो चुकने पर विश्वावसु आदि नामी नामी गम्धर्व शिवजी का त्रिपुर-विजय-सम्बन्धी यश गाते हुए आगे वढ़े। उनके पीछे इन्दुशेखर शङ्कर ने िमा-लय के नगर का रास्ता लिया। वारात रवाना हुई।

शिवजी के इन चरित्रों को देख कर किसी को यह शद्धा न करनी चाहिए कि सांसारिक विकारों के वर्शासूत होने के कारण शिवजी ने यह सब आडम्बर रचा। नहीं, ऐसे विकार तो उन्हें छू तक नहीं गये—अज्ञानकर्षा अन्यकार तो उनके पास तक नहीं फटक सका। उनके इन विवाहादिक कार्यों को उनकी एक छोटी मोटी लीता मात्र समक्षनी चाहिए। यह तो उनका एक खेल हैं; और कुछ नहीं।

शिवजी के वाहन वैल की चाल वड़ी ही सुन्दर थी। उस की गर्दन पर सोने की छोटी छोटी प्रसिटयाँ वैघी थी। चलते समय वे वड़ाही अतिसुखद शब्द करती थीं। वह अपने सीगी को अपर उठाये हुए ग्राकाश-मार्ग से मेची के इतना पास पास जा रहा था कि उसके सींग कभी कभी सेवीं के भीतर धुस जाते थे और उनके छोटे छाटे टुकड़े सींगी की नोकी पर सग जाते थे। इस कारण वह वेल ऐसा माल्म होता था जैसे किसी खाई को वह अभी अभी तोड़ आया हो और उसका कीचड़ उसके सीगों पर लग गया हो। शिवजी इसी बैल पर लवार बते जा रहे थे। उनके नेत्रों की पीली पीली किरगें सदा उन के बाहन के आगे ही रहती थीं। वात यह थी कि शिवजी की दृष्टि हिमालय के नगर की ओर लगी थी। ये वरावर उसी तरफ़ दृष्टि किये यह देखते थे कि नगर अभी और कितनी हर है। यहाँ से दिखाई देता है या नहीं। वैल स्वयं ही बड़ा वेगगामी था; तथापि शिवजी की दृष्टिपंकिकपिणी सोने की रस्सियों से वह आगे की ओर और मी खिंचा सा जा रहा था। वे दृष्टि-पंकियाँ उसकी नाक की रस्सी का सा काम कर रही थीं। एक तो वह स्वभाव हो से दुतगामी दूसरे शवजी की दृष्टि का आकर्षण। फिर भला, क्यों न यह वात की बात में ओपधिप्रस्थ नगर के पास पहुँच जाय? शैलराज हिमालय के द्वारा रिज्ञत यह नगर ऐसा ैसा न था। जब से यह यसा तब से इसे किसी भी शत्रु कैआक्रमण का कप्ट नहीं उद्याना पड़ा।

शिवजी की बारात नगर के पाल पहुँचना चाहती है, यह
सुनने ही नगर-निवासियों का कुत्हल बढ़ गया। वे शिवजी के
नार्ग की ओर जुँह करके वड़े चाव से देखने लगे। नव तक
महादेखजी नगर के वाहर पहुँच हो गये। त्रिपुर-विजय के
नमय छोड़े गये अपने ही वाणों से चित्रित आकाशपथ से वे
नीचे आये और अपने वाहन की पीठ से ज़मीन पर उतर पड़े।
हिमालय को पहले ही से ख़यर हो गई थी कि शिवजी नगर
के पास पहुँचने ही वाले हैं। अतएश उनकी अगवानी के लिए
वह एक वड़े हो विशालकाय हाथी पर चढ़ कर रवाना हुआ।
उसके साथ ही वहुमूल्य वस्मालङ्कार धारण किये हुए उनके
दृश्य-वान्यव भी वड़े बड़े हाथियों पर सवार होकर चले।
हाथियों के उस जमघर को देख कर ऐसा माल्म होने लगा
जैसे अनेक रहों के फूलों से लदे हुए वड़े बड़े चुलों वाले,
हिमालय के अधोवतीं कगार ही चले आ रहे हों।

नगर का फाटक खोल दिया गया। भीतर से हिमालय और उसके वन्धु-वान्धवों का समृह फाटक के पास पहुंचा और वाहर से शिवजी के साथी सुरों का। उन दोनों समृहों के मिलन से जो तुमुल नाद उन्पन्न हुआ वह दूर दूर तक व्याप्त होगया। एक मात्र पुल को तोड़ कर पानी के दो प्रचएड प्रवाह जैसे आपस में मिल जाते हैं वैसे ही वे दोनों। जनसमृह भी नगर के फाटक पर मिल कर एक हो गये।

शिवधीं को सामने देख उनकी महिमा के प्रभाव से हिमा-

लय का सिर श्राप ही श्राप भुक गया। श्रतए र जय जगहन्छ शिवजी ने हिमालय को प्रजाम किया तब वह मन ही मन बहुत लिजत हुशा। उसने कहा, में इनका एवछुर हूं, यह वात में भूल ही गया। इनकी महिमा की प्रेरणा से विना प्रयन्त के ही मेरा सिर पहले ही भुक गया श्रीर मैंने जाना मी नहीं।

शिवजी को देखकर हिमालय के हृदय में प्रीति का प्रवाह टमड़ आया और मारे खुशी के उसका जुल-कमल खिल उठा। उसके तुल की शोभा बहुत बढ़ गई। शिवजी से मिल-कर वह उनके आने हुआ और पैर की गाँउ तक गहरे पूल बिछे हुए तगर के लक्से चीड़े मार्ग से वह शिधजी को अपने धन-धान्य-पूर्ण महलों को ले चला।

इतने में हिमालय को नगर-निवालिना नारियों को समा-चार मिला कि आगे आगे हिमालय और उनके पीछे पीछे शिध-जी आ रहे हैं। अतप्य शिवजी का दर्शन करने के लिए अपने अपने मकानों की छतां पर वे चढ़ गईं। शुलपाधि शिवजी के दर्शनों के चाव से वे इतनी उत्करिटत ही उटी कि उन्होंने घर के सारे काम-काज छोड़ दिये। जो जि उ काम को कर रही थी यह उसे वैदा ही छोड़कर खिड़की के पान दोड़ आई।

पक्त स्रो अपने वाल गुँध रही थी। वह हैसी ही खुली स्रलकें लेकर उठ दौड़ी। इससे उनमें गुथे हुए फूल ज़मीन पर गिरते चले गये। परन्तु इसकी उसे ख़बर भी न हुई। एक हाथ से अपनी वेली पकड़े हुए वह दैसी ही चली गई। जब तक खिड़की के पास नहीं पहुँची तब तक उसे अपने खुले हुए वालों की ख़बर ही न हुई। जब वालों में हाथ ही लगाया था तब बाँधते कितनी देर लगती। परन्तु उसे एक इस की भी देर सहा न हुई।

एक और स्त्री अपने पैरों पर महावर लगवा रही थी। उसका दाहना पैर नाइन के हाथ में था। उस पर आधा लगाया हुआ गोला महाबर चुहचुहा रहा था। परन्तु इस बात की उसने कुछ भी परवा न की। पैर को उसने नाइन के हाथ से खींच लिया और अपनी लीलाललाम मन्दगति छोड़ कर दौड़ती हुई खिड़की की तरफ भागी। अतएव जहाँ पर वह वैठी थी वहाँ से खिड़की तक महावर के वूँद बराबर टणकते और उसके पैर के लाल लाल चिह्न बनते चले गये।

पक और स्ती उस समय सलाई से काजल लगा रही थी। दाहिनो आँख में तो वह सलाई फेर चुकी थो। पर वाई में काजल लगान के पहले ही शिवजी के आने की उसे ख़बर मिली। इस कारण विना काजल लगाये, सलाई को हाथ में लिये हुए ही, वह खिड़की के पास दौड़ गई।

एक और स्त्री का हाल सुनिए। वह वेतरह घयड़ा कर सिड़की की तरफ़ टकटकी लगाये दौड़ी। चलते समय उसकी साड़ी की गाँउ खुल गई। परन्तु उसे उसने वाँधा तक नहीं। यों ही उसे अपने हाथ से थाँमें हुए वह खिड़की के पास खड़ी रह गई। उस समय उसके उस हाथ के आभूषणों की आभा उसकी नामि के मीतर चली जाने से अपूर्व ही शोभा हुई।

एक स्त्री अपनी करधनी के दाने पोह रही थी। वह काम आधा भी न हो चुका था कि वह जल्दों से उठ खड़ी हुई और उलटे सीधे पैर बढ़ाती शिवजी के देखने के लिए दौड़ी। इससे करधनी के दाने ज़मीन पर गिरते चले गये। यहाँ तक कि सभी गिर गये। खिड़की के पास पहुंचने पर उसके पैर के अंगुड़े में बंधा हुआ डोरा मात्र बाक़ी रह गया।

इस प्रकार उस रास्ते के दोनों तरफ़ जितने मकान थे उनकी खिड़िक्यों में इतनी ख़ियाँ एकत्र हो गई कि सर्वत्र मुख ही मुख दिखाई देने लगे। कहीं तिल भर भी जगह ख़ाली न रह गई। इससे एसा मालूम होने लगा कि उन खिड़िक्यों में हज़ारों कमल खिले हुए हैं। शिवजी को वेखने के लिए अत्यन्त उत्करिटत हुई उन खियों के मुख, कमल के सभी गुणों से युक्त थे। कमल में सुगन्धि होती है; मुखों से भी सुवासित मद्य की सुगन्धि आ रही थी। कमलों पर मौरे उड़ा करते हैं; मुखों पर भी काले काले नेत्र-हपो भीरे चञ्चलता दिखा रहे थे।

इतने में चन्द्रमौलि शिवजी पताकाओं और तोरखों से सुशोभित राजमार्ग में आ पहुंचे। उस समय वहाँ के महलों के कंगूरों पर उनके ललादवर्ती चन्द्रमा की चाँदनी जो पड़ी तो दिन को भी वे रात ही की तरह चन्द्रिका-चर्चित हो गये। उनकी घृति दूनी हो गई।

पुरवासिनी खियों ने शिवजी को अपनी आँखों से पीना सा आरम्भ कर दिया। उनकी दर्शनीत्करण्ठा इतनी बढ़ी हुई थी कि उस समय वे संसार के और सभी काम मृल गई; यहाँ तक कि नेत्रों को छोड़ कर उनकी और और इन्टियों ने अपने व्यापार ही वन्द कर दिये। कानों ने सुनता, मुँह ने बोलना और नाक ने गन्ध-प्रहण करना छोड़ दिया। सारांश यह कि सारी लियाँ बड़ी हो एकाअ-दृष्टि से शिवजी को देखने लगीं। उनके निर्निमेष अवलोकन से ऐसा स्चित होने लगा जैसे उनकी अन्य सारी इन्द्रियाँ सम्पूर्ण भाव से उनकी आँखों ही में घुस गई हों।

शिवजी को श्रच्छी तरह देख चुकने पर पुरवासिनी नारियों की दर्शनोत्कण्टा जब कुछ कम हुई तब वे परस्पर इस प्रकार बातें करने लगी—

अत्यन्त कोमलाक्षी होने पर भी पार्वती ने शिवजी की प्राप्ति के लिए जो इतना दुस्तर तर किया तो कुछ अनुचित नहीं किया। ऐसे महामहिम और जिलोकपूज्य पुरुष के लिए यदि

घोर तपस्या न की जायगी तो वह मिलेगा कैसे ? इसकी दासी होने का भी सौभाग्य यदि किसी खी को प्राप्त हो तो उससे वह इतार्थ हो सकती है। इसकी अर्झाङ्गिनी होने वार्ला के सीमाग्य का तो कहना ही क्या है! हमने आज तक ऐसा अप्रतिम रूप और कहीं नहीं देखा। यदि ब्रह्मा इन दोनों को परस्पर न मिला देता तो इन्हें इतना सुन्दर बनाने के लिए उसने जो प्रचएड परिश्रम किया था वह सारा का सारा श्रकारय जाता। लोग फहते हैं कि कुपित होकर शिव ने ही कुसुमायुध का शरीर भस्म कर दिया। परन्तु यह बात विश्वसनीय नहीं। सच तो यह है कि शिवजी को देख कर तजा के मारे कुसुमायुध ने स्वयं ही अपना शरीर होड़ दिया। रूप-सीन्दर्य में शिवजी को अपने से बहुत ही यदा चढ़ा देख कर कुतुमशायक को ही आत्महत्या करनी पड़ी। शिवजी से सम्बन्ध करने का मनोर्थ करके हिमा-लय ने बड़ा ही अच्छा काम किया। दृथ्वी धारण करने के कारण हिमालय का सिर यद्यपि पहले ही से वहुत उन्नत है, तथापि शिवजी के सम्बन्ध से वह अब और भी उन्नत हो जायगा । ब्रतप्व शैलराज के सौभाग्य की यथेए प्रशंसा नहीं हो सकती ।

हिमालय की राजधानी श्रोषधिप्रस्य नगर की नारियों के मुख से निकली हुई ऐसी श्रुति-सुखद् वातें सुनते सुनते सगवान् त्रिलोचन हिमालय के श्रालय में पहुँच गये। वहाँ उस समय इतनी भीड़ थी कि माङ्गलिक खीलों की जो चृष्टि हो रही थी वह ज़मीन तक न पहुँचने पाती थी। उपस्थित जन-समुद्दाय के वाज़ूबन्दों पर गिर कर वे खीलें वहीं चूर चूर हो जाती थीं।

वहाँ पर विष्णु भगवान् के हाथ के सहारे शिवजी अपने वाहन वैल के ऊपर से इस तरह उतरे जिस तरह कि शरत्काल के शुम्र मेघ के ऊपर से सूर्य उतर श्राता है। तदनन्तर कमला- सन ब्रह्माजी तो आगे आगे चले और शिवजी उनके पीछे हो लिये। उनके पीछे इन्द्रादि देवता, फिर सप्तिंग, फिर अन्यान्य महिष और सब के पीछे शिवजी के गण चले। धोरे घोरे वे लोग हिमालय के महल के भीतरी साग तक इन प्रकार पहुंच गये जिस प्रकार कि उत्तमोत्तम कार्य अन्हें आरम्भ तक पहुंच जाते हैं।

महल के मीतर पहुँच जाने पर शिवजी को हिमालय ने युंड़े ही सुन्दर आसन पर विठाया। फिर उसने अर्ध्य और मधुर मधुपर्क आदि से उनका सत्कार किया। मेंट में बहुत से रत्न भी उसने दिये। तदनन्तर उपने शिवजो को नवीन वस्त अर्पण किये। मन्त्रोचार अपूर्वक आर्पण की गई इन एव वस्तुओं को शिवजी ने सादर ले लिया। जिस्र वस्तु के दान-समय जो मन्त्र पढ़ना चाहिए वह मन्त्र पुरोहित पढ़ते गये और शिवजी यथाविध उन वस्तुओं को शहण करते गये।

उसके अनन्तर रिनवास में आने जाने वाले, वहें हो कार्यकुशल और विनीत सेवकां को आजा हुई कि तुम शिवजी को
पार्वती के पास ले चलो। बहुमृल्य दुकूल धारण किये हुए
शिवजी को वे लोग जिल समय पार्वतों के पास ले जाने लगे उस
समय ऐसा मालुम हुआ जैसे शुम्र फेन से परिपूर्ण सनुद्र को
नवोदित चन्द्रकिरणों का समृह किनारे की भूमि के पास ले
जा रहा है। उस समय कुमारी पार्वती के शुखचन्द्र की कान्ति
बहुत विशेष हो रही थी। पार्वती के पास शिवजी जो पहुँचे तो
उनके नेत्रकपी कुदुद मुकुल हो गये और उनका अन्तः करण-रूपी
सिलत निर्मल हो गया। पोडश कलाओं वाले कलाघर से युक
शाद्द-श्रुत के समागम से जनसमूह का मन जिस प्रकार प्रसन्न
श्रीर नेत्र तृत हो जाते हैं उसी प्रकार चन्द्राननी पार्वती के
समागम से महादेवजो का मन प्रसन्न श्रीर आँस विकस्तित हो

गई'। पास पास वैठने पर शिव और पार्वती दोनों के लोचन . चञ्चलता और कातरतापूर्ण हो गये। छिप छिप कर वे परस्पर देखने और फिर एक दूसरे के ऊपर से अपनी दृष्टि हटा लेने लगे। कुछ देर तक उन दोनों के सतृष्ण लोचनों ने इसी तरह लजाजनित सङ्कोच की यन्त्रणा सहन की।

श्रन्यान्य वैवाहिक कृत्य हो चुकने पर शैलराज ने कोमल कोमल काल अंगुलियों वाला पार्वती का हाथ शिवजी के हाथ पर रख दिया। इस प्रकार महादेवजी के द्वारा पार्वती का पारितुत्रहण होने पर उनसे भयभीत हुए कुसुमशायक को अपने श्राविष्कार का श्रच्छा मौका मिला। पार्वती के शरीर में उसने श्रपने शरीर को छिपा रक्खा था। उसे श्रव उसने प्रकट करना चाहा। श्रतएव शिवजी के द्वारा श्रहण किये गये पार्वती के उस हाथ के बहाने वह श्रद्धकुरित हो गया। श्र्थांत् पार्वती का वह हाथ काम के प्रथमाङ्कुर के सहश मालूम हुआ। श्रिवजी के हाथ का स्पर्श होते ही पार्वती का शरीर करटिकत हो गया—उस पर रोमाञ्च हो श्राया। इधर शिवजी की श्रंगुलियों पर भी पसीने के कण दिखाई देने लगे। एक दूसरे के हाथ का संयोग होते ही मनोभव की वृत्ति उन दोनों में एक सी वंट गई। प्रस्वेद श्रौर रोमाञ्च के वहाने मनोभव ने श्रपना प्रभाव दोनों में एक सा प्रकट कर दिखाया।

लोक में पाणित्रहण के समय शिव-पार्वती के सान्निध्य से ही वध्-वर की शोभा बढ़ जाती है। उनकी मूर्तियों की स्थापना ही मङ्गल-जनक मानी जाती है। फिर भला जब वे स्वयं ही पाणित्रहण के कार्य में निरत हुए तब उनकी कान्ति और शोभा का कहना ही क्या है।

श्रग्नि की प्रद्विगा करते समय शिव-पार्वती के जोड़े ने अपूर्व ही शोभा प्राप्त की। उस समय देखने वालों को ऐसा जान पड़ने लगा जैसे सुप्रेरु की प्रदक्षिणा करने वाला दिन-गत का जोड़ा एक दूसरे में मिल सा गया हो। शिव-पार्त्रती ने अग्नि की यथाविधि तीन बार धद्तिगा की। प्रद्तिगा के समय एक दूसरे का अङ्गस्पर्श होने से उन्हें इतना आनन्द हुआ कि उस आनन्द के अतिरेक से उनकी आँखें वन्द हो गईं। अग्नि की प्रदक्षिणा हो चुकने पर पुरोहित ने पार्वती से कहा कि इस वढ़ी हुई लपट-वाली आग में खीलें छोड़ दे और उसी तरफ़ अपना मुख करके वैठ जा। खीलें डालने से निकते हुए धुर्ये की सुगन्धि तुभें सँघनी चाहिए। पार्वती ने पुरोहित की श्राज्ञा का पालन किया। वह उस धुयें को सँघने लगी। जव धुयें की शिखा उसके कपोलों पर पहुंची तब ज्ञणुभर ऐसा मालूम हुआ मानों पार्वती ने कानों पर नील कमल खेाँन रक्वा है। श्राग की तरफ़ जुँह करके यद्यपि पार्वती ने बहुत ही धोड़ी देर तक धुर्ये को संघा तथापि उतने ही से उसके लाल लाल कपोलों पर पसीना श्रा गया और उसकी श्राँखों में लगा हुआ काजल गीला होकर वह चला। वात यह हुई कि उस आचार-धूम के लगने से पार्वती की आँखीं में आँस् आ गये। धुवाँ लगते से उसके कानों में खेाँसे हुए जी के नवीन अङ्कुर भी कुम्हला गये।

श्राचार-धूम का प्रहण हो चुकने पर पुरोहित ने वधू पार्वती से कहा—"देख,शिवजी के साथ तेरा विवाह हो गया। यह श्राग्न इस बात की गवाह है। श्रव तृ विना किसी सोच विचार के श्रपने पति के साथ यथेष्ट धर्माचरण कर सकती है"। श्रीष्म-काल की गरमी से श्रत्यन्त तपी हुई पृथ्वी, इन्द्र के बरसाये हुए पहले पानी को जिस तरह बड़ी ही उन्कर्ठा से पी लेती है उसी तरह पार्वती ने श्रपने गुरु के इन बचनों को श्रपने कान श्राँखों तक फैला कर उनसे पी लिया। गई'। पास पास वैठने पर शिव और पार्वती दोनों के लोचन चञ्चलता और कातरतापूर्ण हो गये। छिप छिप कर वे परस्पर देखने और फिर एक दूसरे के ऊपर से अपनी दृष्टि हटा लेने लगे। कुछ देर तक उन दोनों के सतृष्ण लोचनों ने इसी तरह लज्जाजनित सङ्कोच की यन्त्रणा सहन की।

श्रन्यान्य दैवाहिक इत्य हो चुकते पर शैलराज ने कोमल कोमल काल श्रंगुलियों वाला पार्वती का हाथ शिवजी के हाथ पर रख दिया। इस प्रकार महादेवजी के द्वारा पार्वती का पाणिग्रहण होने पर उनसे भयभीत हुए इसुमशायक को अपने श्राविष्कार का अच्छा मौका मिला। पार्वती के शरीर में उसने श्रपेर को छिपा रक्खा था। उसे श्रव उसने प्रकट करना चाहा। श्रतप्व शिवजी के द्वारा श्रहण किये गये पार्वती के उस हाथ के यहाने वह श्रक्तिरत हो गया। श्रथांत् पार्वती का वह हाथ काम के प्रथमाङ्कुर के सदृश मालूम हुआ। शिवजी के हाथ का स्पर्श होते हो पार्वती का शरीर कराटिकत हो गया—उस पर रोमाञ्च हो श्राया। इधर शिवजी की श्रंगुलियों पर भी पसीने के कण दिखाई देने लगे। एक दूसरे के हाथ का संयोग होते ही मनोभव की वृत्ति उन दोनों में एक सी वँट गई। प्रस्वेद श्रीर रोमाञ्च के बहाने मनोभव ने श्रपना प्रभाव होनों में एक सा श्रकट कर दिखाया।

लोक में पाणित्रहण के समय शिव-पार्वतों के साद्मिध्य से ही वधू-वर की शोभा बढ़ जाती है। उनकी मुर्शियों की स्थापना ही मज्जल-जनक मानी जाती है। फिर भला जब वे स्वयं ही पाणित्रहण के कार्य में निरत हुए तब उनकी कान्ति और शोभा का कहना ही क्या है।

श्रम्ति की प्रदक्षिणा करते समय शिव-पार्वती के जोड़े ने श्रपूर्व ही शोभा प्राप्त की। उस समय देखने वालों को ऐसा जान पड़ने लगा जैसे सुमेरु की पद्तिणा करने वाला दिन-गत का जोड़ा एक दूसरे में मिल सा गया हो। शिव-पार्वती ने अग्नि की यथाविधि तीन बार प्रदक्तिए। की। प्रदक्तिए। के समय एक दूसरे का अङ्गस्पर्श होने से उन्हें इतना आनन्द हुआ कि उस श्रानन्द के श्रतिरेक से उनकी आँखें वन्द हो गईं। अन्नि की प्रदक्षिणा हो चुकने पर पुरोहित ने पार्वती से कहा कि इस वढ़ी हुई लपट-वाली आग में सीलें छोड़ दे और उसी तरफ अपना सुख करके बैठ जा। खीलें डालने से निकले हुए धुर्ये की सुगन्धि तुक्ते स्वानी चाहिए। पार्वती ने पुरोहित की आज्ञा का पालन किया। वह उस धुयें को सँघने लगी। जब धुयें की शिखा उसके कपोलों पर पहुंची तव ज्ञणभग ऐमा मालूम हुआ मानों पार्वती ने कानों पर नील कमल खेाँन रक्खा है। श्राग की तरफ़ बुँह करके यद्यपि पार्वती ने वहुत ही थोड़ी देर तक धुयें को संघा तथापि उतने ही से उसके लाल लाल कपोली पर पसीना आ गया और उसकी आँखों में लगा हुआ काजल गीला होकर वह चला। वात यह हुई कि उस आचार-धूम के लगने से पार्वती की आँखों में आँस् आ गये। धुवाँ लगने से उसके कानों में खाँसे हुए जी के नवीन अङ्कुर मी कुम्हला गये।

श्राचार-धूम का शहण हो चुकने पर पुरोहित ने वध् पार्वती से कहा—"देख, शिवजी के साथ तेरा विवाह हो गया। यह श्रान्त इस बात की गवाह है। श्रव तू विना किसी सोच विचार के श्रपने पति के साथ यथेष्ट धर्माचरण कर सकती है"। श्रीष्म-काल की गरमी से श्रत्यन्त तपी हुई पृथ्वी, इन्ड के बरसाथे हुए पहले पानी को जिस तरह बड़ी ही उन्कण्टा से पी लेती है उसी तरह पार्वती ने श्रपने गुरु के इन वचनों को श्रपने कान श्राँखों तक फैला कर उनसे पी लिया। इसके अनन्तर पार्वती के परमदर्शनीय पति शहर ने उससे कहा कि अब के दर्शन कर लो। इस पर वड़ी कठिनता से उसने अपने मुख को ज़रा सा ऊपर की और उठा दिया। लजा के मारे उसके तुख से उस समय स्पष्ट बात न निकती। वहुत ही धीरे स्वर में बड़े सङ्गोच से उसने विर्फ इतना कहा— ''देख लिया''।

कर्मकाएड के उत्तम कानी पुरोहित के द्वारा महादेव-पार्वती का विवाह जब हो जुका तब संसार के माता-पिता उमा-महे-श्वर ने कमलातन पर बैठे हुए पितामह ब्रह्म को प्रणाम किया। पार्वता के प्रणाम के उत्तर में तो ब्रह्मा ने यह कह कर उसका श्रीमनन्दन किया कि हे कल्याणी! तू वीर-माता हो। परन्तु वागीश्वर होकर भी शिवजी के प्रणाम का उससे कुछ भी उत्तर न वन पड़ा। वह यह सोच कर चिन्तित हो गया कि ये तो सर्वथा निरीह हैं। इन्हें किसी वस्तु की श्राकांका ही नहीं। श्रतपव इन्हें श्राशीर्वाद दिया जाय तो क्या दिया जाय।

ब्रह्म को प्रणाम कर चुकने पर शिव-पार्वतो फूल विछी हुई एक चौकोनी देवी पर आये। उस पर सोने का सिंहासन रक्खा था। उसी पर वे दोनी बैठ गये। उनके बैठ जाने पर उनके क्षपर गीले महलास्त्रत डालने की लौकिक रीति का परिपालन हुआ। वह हो चुकने पर लक्षीजी ने आकर वधू-वर के ऊपर कमल-पत्र धारण किया। इस कमलपत्रकपी छत्र के प्रान्त-भाग में जल-विन्दु छाये हुए थे। इस कारण वे छाते के किनारे किनारे चारों और टंके हुए मोतियों से मी अधिक सुन्दर मालूम होते थे। ऐसे मनोहर कमलातपत्र को, उत्तका नालक्षी दएड थाँमे हुए, कुछ देर तक लक्ष्मीजी उनके ऊपर लगाये रहीं। लक्ष्मोजी को शिव-पार्वती की इस प्रकार सेवा करते देख सरस्वतीजी मी वहाँ आ गईं। उन्होंने दो प्रकार की वाशी से

शिव-पार्वती की स्तुति की। संस्कार-पवित्र युद्ध संस्कृत-श्लोकों से तो शिवजी को उन्होंने प्रसन्न किया और सहज ही सममने योग्य प्राकृत भाषा में रचे गये पद्यों से पार्वतीजी को।

विवाह की सारी विधि के समाप्त होते पर शिव-पार्वती को नाटक दिखाया गया। नाटक करनेवालो अपसरायें थीं। वे इस काम में बहुत हो प्रवीण थीं। भाव वताने और असङ्गतु- कृप अङ्गविद्येप करने में वे अदितीय थीं। काँशिकी आदि दृत्तियों में से जो वृत्ति जिस रस के अनुकृत थी उसका मम्मं वे अव्ही तरह जानती थीं। तथा कौन राग किस रस के अनुकृत है, इसका भेद भी उन्हें ज्ञात था। इस प्रकार के सृत्य-गीन में निपुण उर्वशी आदिक अप्तराओं के द्वारा खेला गया एक नया नाटक कुछ देर तक देस कर शिव-पार्वती बदुत प्रसन्ध

इसके पश्चात् साथ गये हुए देवता शिवजों के पास आये।
आपने किरीटों पर हाथ की अञ्चलों वाँघ कर उन्होंने शिवजों को
द्रण्डवत् प्रणाम किया। फिर उन्होंने नम्नतापूर्वक कहा—'भग-वन्! आपका विवाह हो चुका। अत्यव उसके साथ हो पञ्च-शर के शाप की अवधि भी पूर्ण हो गई—अव तो उसे फिर अपना शरीर प्राप्त हो गया। अत्यव द्या करके आजा दोजिए तो अब वह भी आपकी कुछ सेवा करे"। शिवजों का कोध शान्त हो चुका था। इस कारण देवताओं की प्रार्थना उन्होंने मान ली और कुछमायुघ के बाणों का निशाना बनना स्वीकार कर लिया। ठोंक है, कार्याकार्य का ज्ञान रखने वाले विचारशील जनों के द्वारा अवसर पर की गई प्रार्थना अवश्य हो सफल होती है। ऐसी प्रार्थना को स्वाभी अवश्य ही मान लेते हैं।

देवताओं की इच्छा-पृतिं करके शिवजी ने उन्हें सत्कार-पूर्वक विदा किया। उधर वे अपने अपने स्थान को गये, इधर इसके अनन्तर पार्वती के परमदर्शनीय पति शङ्कर ने उससे कहा कि भ्रव के दर्शन कर लो। इस पर बड़ी कठिनता से उसने अपने मुख को ज़रा सा ऊपर को और उठा दिया। लज्जा के मारे उसके बुख से उस समय स्पष्ट बात न निकलो। बहुत ही भीरे स्वर में बड़े सङ्कोच से उसने सिर्फ इतना कहा—"देख लिया"।

कर्मकाएड के उत्तम धानी पुरोहित के द्वारा महादेव-पार्वती का विवाह जब हो चुका तब संसार के माता-ियता उमा-महे-श्वर ने कमलासन पर वैंड हुए पितामह ब्रह्मा को प्रणाम किया। पार्वती के प्रणाम के उत्तर में तो ब्रह्मा ने यह कह कर उसका श्रिमनन्दन किया कि हे कल्याणी दे वीर-माता हो। परन्तु वागीश्वर होकर मां शिवजी के प्रणाम का उससे कुछ भी उत्तर न वन पड़ा। वह यह सोच कर चिन्तित हो गया कि ये तो सर्वथा निरीह हैं। इन्हें किसी वस्तु की श्राकांका ही नहीं। श्रतपव इन्हें श्राशीर्वाद विया जाय तो क्या दिया जाय।

त्रह्मा को प्रणाम कर चुकने पर शिव-पार्वतो फूल बिछो हुई एक चौकोनी देवी पर त्राये। उस पर सोने का सिंहासन रक्षा था। उसी पर वे दोनों वैठ गये। उनके बैठ जाने पर उनके कपर गीले मक्कालत डालने की लौकिक रीति का परिपालन हुत्रा। यह हो चुकने पर लदमीजी ने श्राकर चध्-वर के उपर कमल-पत्र धारण किया। इस कमलपत्रकपी छत्र के प्रान्त-माग में जल-विन्दु छाये हुए थे। इस कारण वे छाते के किनारे किनारे चारों और टंके हुए मोतियों से भी श्रिधिक सुन्दर माल्म होते थे। ऐसे मनोहर कमलातपत्र को, उसका नालकपी दण्ड थाँमे हुए, कुछ देर तक लक्ष्मीजी उनके उपर लगाये रहीं। लक्ष्मीजी को शिव-पार्वती की इस प्रकार सेवा करते देख सरस्वतीजी भी वहाँ शा गई। उन्होंने दो प्रकार की वाणी से

शिव-पार्वती की स्तुति की। संस्कार-पवित्र शुद्ध संस्कृत-श्लोकों से तो शिवजी को उन्होंने प्रसन्न किया और सहज ही समस्तने योग्य प्राकृत मापा में रचे गये पद्धों से पार्वतीजी को।

विवाह की सारी विधि के समाप्त होनं पर शिव-पार्वती को नाटक दिखाया गया। नाटक करनेवालो अपसरायें थों। वे इस काम में बहुत ही प्रवीण थों। भाव वताने और प्रसङ्गातु- कप अङ्गिक्तेप करने में वे अदितीय थों। कौशिकी आदि हित्यों में से जो वृत्ति जिस रस के अनुकृत थी उसका मर्म्म वे अञ्जी तरह जानती थीं। तथा कौन राग किस रस के अनुकृत है, इसका भेद भी उन्हें जात था। इस प्रकार के तृत्य-गीत में निपुण उर्वशी आदिक अप्तराओं के द्वारा खेला गया एक नया नाटक कुछ देर तक देस कर शिव-पार्वती वहुत प्रसन्न हुए।

इसके पश्चात् साथ गये हुए देवता शिवजी के पास आये । अपने किरीटों पर हाथ की अज्ञती वाँघ कर उन्होंने शिवजी की दण्डवत् प्रणाम किया। फिट उन्होंने नम्रतापूर्वक कहा—'भग-वन् ! आपका विवाह हो चुका। अतपव उसके साथ हो पञ्च-शर के शाप की अवधि भी पूर्ण हो गई—अव तो उसे फिर अपना शरीर प्राप्त हो गया। अतपव दया करके आजा दोजिए ते। अब वह भी आपकी कुछ सेवा करे"। शिवजी का कोध शान्त हो चुका था। इस कारण देवताओं की प्रार्थना उन्होंने मान ली और कुसुमायुघ के वाणों का निशाना बनना स्वीकार कर लिया। ठीक है, कार्याकार्य का ज्ञान एकने वाले विचारशील जनों के द्वारा अवसर पर की गई प्रार्थना अवस्य ही सफल होती है। ऐसी प्रार्थना को स्वामी अवस्य ही मान लेते हैं।

देवताओं की इच्छा-पूर्ति करके शिवजी ने उन्हें सत्कार-पूर्वक विदा किया। उधर वे अपने अपने स्थान को गये, इधर शिवजी पार्वती का हाथ पकड़ कर एक ऐसे मवन में गये जहाँ सोने के कलश रक्खे हुए थे और जहाँ ज़मीन पर फूलें से सजी हुई शय्या पहले ही से तैयार थी। वहाँ शिवजी के पास वैठने में पार्वती को इतना सङ्गोच हुआ कि वह अपना मुख तक उनकी तरफ़ न कर सकी। सदा साथ रहनेवाली सिखयें। की बात का उत्तर तक, शिवजी के सामने, उसके मुँह से न निकला। यह देख कर उसका सङ्गोच दूर करने के लिए शिवजी ने अपने गणें। को बुलाया। उन्होंने अपने मुखें। की देढ़ी मेढ़ी रचना और विकृत चर्या से पार्वती को हंसाने की चेषा अश्वरम कर दी। इसमें उन्हें सफलता भी हुई। उनकी विचित्र अङ्गादी देख कर पार्वती यहार खुल कर न हँसी तथारि मन ही मन उसे हंसी अवश्य ही आ गई।

## च्चाठवाँ सर्ग ।

## शिव-पार्वती का वन-विहार।



वाह हो चुकने पर पार्वती का सङ्गोच धोरें धीरे दूर हो गया। वह शिवजी के पास वैठने उठने और रहने लगी। कम कम से शिव-पार्वती परस्पर एक दूसरे का वहुत प्यार करने लगे। लग भर के लिए भी एक दूसरे से जुदा होना उनको असहा हो गया। पार्वती के लिए शिवजी सर्वथा अनुकुल वर थे और शिवजी के लिए पार्वती भी

ा अनुकूल वधू थी। पार्वती का जितना प्यार शिवजी थे उतना ही पार्वती भी उनका करती थी। वे दोनों ही स्मरे को प्रसन्न रखने और उनका मनोरखन करने की चेष्टा थे। उनका पारस्परिक व्यवहार सागर और सुरस्परि के था। सुरस्परि जिस तरह सागर में पहुंच कर लीन हो है और उससे लौटने की इच्छा नहीं करती, उसी तरह : भी तन्मय-वृत्ति से उसके मुख-रस का पान करता है। और नदी को वह अपनी चित्त-वृत्ति का अतिथि नहीं । ; अपना सारा का सारा हृद्य वह गड़ा ही को दे । शिव-पार्वती के पारस्परिक प्रेम का भी यही हाल

र्वती के साथ शिवजी पूरा एक महीना ससुराल में रहे। क वे शैलराज हिमालय के मन्दिर में रहे, उनके दिन वड़े स्न-चैन से बीते। परन्तु उन्होंने देखा कि अपनी कन्या पार्वती के भावी वियोग की चिन्ता से हिमालय को दुःख हो रहा है। अतएव उन्होंने वहाँ से चल देना ही उचित सममा। उन्होंने सोचा कि दूर रहने से, सम्मव है, हिमालय और मेना को पार्वती की याद कम आवे। यही सोच कर वे हिमालय की आजा से पार्वती को लेकर वहाँ से विदा हो गये और अपने चाहन वैल पर सवार होकर मनोहर मनोहर खानों में विहार करने लगे। अपनी इच्छा के अनुकूल वना और पर्वतों पर जाने में उन्हें कुछ भी कप न हुआ। उनका चाहन वड़ा हो वेगगामी था। यात की वात में वह सैकड़ों कोस दूर जा सकता था। गित भी उनकी सब कहीं अकुित्रत थी। कोई जगह ऐसी न थी जहाँ उसकी पहुंच न हो। चिकट से विकट और दूर से दूर खानों में भी चह विना चिशेष प्रयास के जा सकता था। चालांक वह इतना था कि हवा भी उनके सामने कोई चोज़ न थी। उसके चलने का वेग हवा के वेग से भी अधिक था।

पेसे वेगगामी वाहन पर सवार होकर शिवजी पहले सुमेक-पर्वत को सैर के लिए चले। पार्वती को तो उन्होंने यैल पर आगे विठा लिया और आप उसके पीछे वैठ गये। सुमेठ पर पहुँच कर कई दिनों तक उन्होंने सुख-पूर्वक चिहार किया। वहाँ विहार करने से उन्हें जो थकावर हुई उसे सोने के कमलों के सुकृगार पह्नवों से रची हुई शब्या पर सो कर उन्होंने दूर कर दिया।

सुमेर पर कुछ काल रह कर वे मन्द्राचल पर चले गये। इस पर्वत को बड़ी महिमा है। विज्यु भगवान के चरणों के चिह्न इस की शिलाओं पर अब तक बने हुए हैं। देवताओं और देत्यों ने इसी पर्वत को मधानी चना कर समुद्र मधा था। मधने से और और वस्तुओं के साथ अमृत भी निकला था। उस अमृत के अनन्त छींटै इस पर्वत पर भी पड़े थे। ऐसे महामहिम मन्दराचल के निचले शिखरों पर, पार्वती के मुख-कमल के अमर वन कर, शिवजी ने कुछ समय तक सानन्द विहार किया।

इसके वाद् जगद्गुह शङ्कर कैलास पर गये। इस पर्वत पर चन्द्रमा की सुखद श्रीर शीतल चाँद्नी का उन्होंने बहुत समय तक सेवन किया। जब इस पर्वत पर शिवजी की सेवा श्रीर शुश्रूषा के लिए रावण श्राता तब वह श्रपने सिंहनाद से सारे पर्वत को हिला सा देता। उसकी गंभीर गर्जना सुन कर पार्वती डर जाती श्रीर श्रपने दोनों बाहु शिवजी के कराठ में डाल कर उन्हें हुद्रता से पकड़ लेती। शिवजी यदि चाहते तो इस उत्पात से पार्वती की रक्षा वात की वात में कर सकते थे। वे यदि इशारे से भी कह देते कि यहाँ श्रोर न करना तो रावण को उनकी श्राज्ञा का श्रवश्य ही पालन करना पड़ता। परन्तु उन्होंने ऐसा न किया। उन्होंने कहा, चलो इसी बहाने पार्वती के बाहु-स्पर्श का सुख मिले।

कैलास छोड़ कर, पार्वती को साथ किये हुए. शिवजी मलयाचल पर चढ़ गये। वहाँ चन्दन के पेड़ों की अधिकता है। इम कारण दिल्ल से बहकर झाने वाला पवन जब चन्दन के पेड़ों पर लगता है तब उसमें भी चन्दन की सुगन्धि आ जाती है। इस पर लोंग के भी पेड़ बहुत हैं। उनके कुसुम-केसरों के स्पर्श से लींग की भी सुगन्धि से पवन सुगन्धित हो जाता है। ऐसे सुन्दर और सुर्मि-पूर्ण पवन का स्पर्श शिव-पार्वती को बहुत ही सुखकर हुआ। वहाँ विहार करने और घूमने- किरने से पार्वती को जो थकावट होती और उसके शरीर पर जो पसीना आ जाता वह इस सुवास-पूर्ण मलयानिल से तत्काल दूर हो जाता।

मल्लय-पर्वत पर पहाडी नदियाँ भी बहुत सी हैं। उनमें

कभी कभी शिव-पार्वती जल-विहार भी करते। शिवजी जब हास्य-विनोदपूर्वक पानी के छींटे पार्वती की आँखों पर मारते तब वह घवरा कर हाथ से अपनी आँखों मूँद लेती। इसका वदला वह शिवजी को तत्काल ही दे देती। इन निद्यों में सोने के लाल लाल कमल बहुत होते हैं। उन्हें तोड़कर वह' भी शिवजी को तड़ातड़ मारने लगती। जल-विहार करते समय पार्वती की कमर की तागड़ी बहुत ही शोभा पानो। उसे देखे कर ऐसा मालूम होता जैसे जल पर तैरतो हुई मछलियों की एक और पाँति शोमा पारही है।

कुछ दिन तक मलयाचल पर विहार करके शिवजी ने इन्द्र के नन्दन वन में प्रवेश किया। यह वन उनको बहुत ही पसन्द्र श्रावा। इस कारण वे वहाँ पर और स्थानों की अपेना श्रधिक दिन तक रहे। इस वन में पारिजात के फूल बहुत होते हैं। ये फूल इन्द्राणी के केशों में गूँथने के काम श्राते हैं। यथार्थ में ये हैं भी इन्द्राणी ही के योग्य। इन्हीं फूलों को तोड़ तोड़ कर शिव-जी ने श्रपनी प्रिया पार्वती के लिप श्रपने ही हाथ से कभी तो गजरे वनाये, कभी करठे और कभी हार। कभी कभी उन्हें वीच बीच में खोंस कर उन्होंने पार्वती के केश-कलाप की रचना भी स्वयं ही की। उन्हें इस प्रकार श्रपनी प्रियतमा के श्रक्तों को श्रलङ्कत करते देख देवाइनाओं को बड़ा छन् हल हुआ। उन्होंने शिवजी के इस काम को चाव-भरी आँखों से देखा।

इस प्रकार पार्वती को साथ लिये हुए स्वर्गीय तथा लौकिक सुखीं का अनुसब करके शिवजी ने गन्धमादन-वन में प्रवेश किया। उस समय सायङ्काल समीप था। सूर्य का लाल लाल बिम्ब अस्त हो रहा था। उसकी शोभा देखते हुए शिव- जी सोने की एक सुन्दर शिला पर बैठ गये और अपनी वाई सुजा पार्वती के कएठ पर डाल कर उनको भी उन्होंने अपने पास ही बिठा लिया। फिर अस्ताचलावलम्बी सूर्य की तरफ़ उँगली उठाकर वे अपनी सहधर्मचारिणी से इस प्रकार कहने लगे—

कमल के फूल के तीन भागों में से एक भाग श्रह-ग्ता का होता है। तेरे नेत्रों का भी यही हाल है। उनमें भी एक वृतीयांश अरुणता है। अतएव तेरे नेत्रों की भी कान्ति कमल हो की कान्ति के सङ्ग्र है। कमल का जीवन सूर्य ही के अधोन है। सूर्यास्त होते ही कमल की सारी शोभा नष्ट हो जातो है। इसी से, सन्ध्या होती देख, सूर्य को कमल पर दया आई। उसने सोचा कि मेरे अस्त होते हीं कमल की कान्ति भी श्रस्त होजायगी। इस कारण उसे दिन छिपाने में वष्टुत सङ्कोच हुआ। परन्तु जब उसने यह सोचा कि जैसी शोभा कमल की है वैसी हो देरी आँखों की भी है; कमल के सङ्कुचित हो जाने पर भी वह शोभा तेरी श्रांकों में पूर्वचत् चनी रहेगी; उसका नाश रात को भी न होगा ; तब उसे बहुत सन्तोष हुआ। इसी से कमल के सङ्कोच का सोच छोड़कर यह सुर्य दिन का उसी तरह संहार कर रहा है जिस तरह कि प्रलय-काल में ब्रह्मा जगत् का संहार करते हैं।

पार्वती ! अपने पिता हिमालय के भरनों को तो ज़रा देख। नीचा होकर सूर्य चितिज के पास पहुँच गया है। जब तक वह कुछ ऊँचा था तब तक उसकी दूरगामिनी किरणें भरनों के अल-कणों पर पड़ती थीं। अतप्त जल और किरणों के संयोग से भरनों के ऊपर बड़े ही सुन्दर इन्द्र-धनुष उत्पन्न होगये थे। परन्तु सूर्य के अस्ताचलगामी होने से भरनों के जल का संयोग सूर्य की किरणों से छूट गया—भरनों से किरणों दूर हट गई। इसी से वे सुन्दर सुन्दर इन्द्र-धनुष भी तिरोहित हो गये। देख, अब एक भी इन्द्र-धनुष नहीं दिखाई देता।

चक्रवाक के इस जोड़े को देख कर मुक्ते तो चड़ी ही दया शाती है। अभी कुछ ही देर हुई कि ये दोनों पत्ती कमल के केनरों को तोड़ तोड़ कर साथ ही खा रहे थे। परन्तु सायद्वाल होते हो ये अपना खाना पीना भूल गये और एक का मुँह एक निर्फ़, दूसरे का दूसरी तरफ़ हो गया। ये दोनों ही एक दूसरे के सईथा अर्थान हैं। जुदा हो जाने पर इनके दुख का ठिकाना नहीं रहता। देख तो ये कीने करुणा-पूर्ण स्वर से रो रहे हैं। अब तक ये एक दूसरे से यहुत दूर नहीं हुए थे। पर अब ये अधिकाधिक दूर होते जा रहे हैं। कुछ ही देर में इस जोड़े का एक पत्ती जलाशय के एक तट पर पहुँच जायगा और दूसरा दूसरे तट पर।

सक्षकी नाम की लता को हाथी वहुत पसन्द करते हैं। जहाँ तक वह मिलती है उसे तो इकर वे वा जाते हैं। तो इं जाने पर इस लता के टूटे हुए खएडों से बड़ी ही सुन्दर सुगन्धि निकलती है। जिस जगह इसके पस्ते और डालियाँ गिरती हैं वह जगह सुगन्धित हो जाती है। दिन के समय इन लताओं वाले सुरमिस्स्पन्न खलों में घूम फिर कर हाथियों ने उन्हें अब छोड़ दिया है। अब वे उस पानी की तलाश में चले जा रहे हैं जिसमें, सायक्काल होने के कारण, कमल के फूलों के भीतर भीरे बन्द हो गये हैं। ऐसे जलाशयों में पहुँच कर ये हाथी खूब पानी पियेंगे और कल इसी समय तक के लिए छुट्टी कर देंगे।

पार्वती ! तू तो बहुत ही कम बोलती हैं। तू भी तो कुछ कह। देख तो यह सायङ्कालीन दृश्य कितना सुहावना है। पश्चिम दिशा के अन्त में सूर्य का वह लटका हुआ विम्ब क्याही अच्छा माल्म होता है। उसकी प्रतिमार्य इस सामने के तालाव के भीतर दूर तक दिखाई दे रही हैं। उन्हें देखने से ऐसा मालूम होता है जैसे तालाव के ऊपर सोने का पुल मा वैधा हो। तरज़मालाकुल सरोवर के जल में सूर्य के सेकड़ों प्रति-विस्व दूर तक लहरा रहे हैं। इकी से शङ्का होती है कि कहीं सूर्य वो ने तो अपने प्रति-विस्व जोड़ जोड़ कर यह पुल नहीं बना दिया।

ये जङ्गली सुत्रर इस छोटे से जलाशय के भीतर घुसे हुए कमल की जड़ें सोद सोद कर खा रहे हैं। उसमें इन्होंने लोटें भी ख़ुव लगाई हैं। इसी से जलाशय का जल विलकुल ही कोचमय हो गया है। दिन भर इसी पहुपूर्ण जल में पड़े रहने से इनकी गरमी शान्त हो गई है। अब सायहाल हुआ देख बड़ी बड़ी डाढ़ों वाले ये सुत्रर उसके वाहर निकल रहे हैं।

पावतो ! पेड़ के ऊपर नैठे हुए इस मोर को भी तो देख। इसकी पंछ के पीले पीले मएडल कैसे भले मालूम होते हैं। उनका रङ्ग गले हुए सोने के रस के सहश पीला पीला है। सायङ्काल होने के कारण धूप का रङ्ग भी पीला हो गया है। असे जैसे दिन लीण होता जाता है वैसे ही दैसे धूप भी सीण होती जातो है। इस सीणता के कारण ये मोर हो जान पड़ते हैं। वे धूप की पी मारहे हैं। यदि सायङ्कालीन आतप को मोर न पीते तो वह धोरे धीरे कम क्यों हो जाता?

श्राकाश तो इस समय ऐसे सरोवर की समता को पहुँच गया है जिसके एक भाग में कीचड़ मात्र रह गया हो, श्रोर दूसरे में कुछ जल छिहराता दिखाई दे रहा हो। इस श्राकाश-रूपी सरोवर के श्रातपरूपी जल को सूर्य खींचता सा चला जा रहा है। इसके पूर्वी माग में जितना श्रातप-जल था सव सिंच गया। पर पश्चिमी माग में कुछ बाक़ी है। इपी से पूर्वी भाग में जैसे जैसे श्रीशर छाता जाता है वैसे ही वैसे ऐसा मालूम होता है जैसे ब्राकाशरूपी तालाव का पानी सूख जाने से कीचड़ दिखाई दे रहा हो। हाँ, पश्चिमी भाग में कुछ प्रकाश श्रव तक बना है। इसी से वह भाग सजल सा मालूम हो रहा है।

मुनियां के ये सम्मुखवर्ती पर्ण-कुटीर इस समय बड़े ही सुन्दर मालूम हो रहे हैं। वन में दिन भर चरने के बाद लौटे हुए मृग उनके भीतर घुस रहे हैं। उन्हीं के साथ साथ मुनियों की पालो हुई खन्दर सुन्दर गार्ये भी पर्ण्शालाओं के भीतर जा रही हैं। सायङ्कालीन इवन के लिए अग्नि जलाई जा रही है। प्रति दिन नियमपूर्वक सींचे जाने के कारण हरे हरे पौधे इन पर्ण्शालाओं की शोभा बढ़ा रहे हैं।

कमल का फूल प्रायः पूरा सङ्घित हो गया। हाँ, बीच में कुछ जगह अभी तक अवश्य ख़ाली है। जान पड़ता है कि भौरों को रात के समय अपने भीतर प्रीति-पूर्वक स्थान देने ही के लिए कमल ने छेद के बहाने अंब तक अपना द्रवाज़ा खुला रख छोड़ा है।

सूर्य का विम्व तो अब बहुत दूर चला गया। उसमें अब इतनी थोड़ी किरणें रह गई हैं कि जो चाहे उन्हें ख़ुशी से गिन ले। सूर्य के इन विम्ब से पश्चिम दिशा बहुत ही भली मालूम होती है। उसके संयोग से वह अब ऐसी कन्या को समता को पहुंच गई है जिसने अपने ललाट पर बन्धुजीव नामक फूल को तिलक के समान धारण किया है। पश्चिम दिशा के ललाट पर सूर्य का लाल लाल विम्ब, अरुण-केसर-पूर्ण बन्धुजीव कुसुम के समान ही जान पड़ता है।

ये वालखिल्य श्रादि हज़ारों ऋषि साम-गान में बड़े ही निपुण हैं। इनका स्वर इतना मधुर है कि रथ में जुते हुए घोड़े तक इनका गान सुन कर प्रसन्न हो जाते हैं। यह बात घोड़ों की मुखचर्या से विदित होती है। ये ऋषि और कुछ नहीं खाते; केवल सूर्य की किरणों का उप्ण रस पीकर ही जीते हैं। देख तो, ये इस समय कैसे मधुर क्वर से साम-गान करके सूर्य की स्तुति कर रहे हैं। अपना तेज तो अग्नि की और दिन महासागर को सौंप कर मगवान भास्कर अव अस्त होना ही चाहते हैं। देख, उनके रथ के बोड़े कितने वेग से अस्ताचल की तरफ़ दौड़ रहे हैं। उन्होंने अपनी गईन भुका ली है और कानों को आँखों के उपर भुका दिया है। रथ के जुए की वे इतनी दृदता से खींच रहे हैं कि जुए की रगड़ से उनकी गईन के बाल कट से रहे हैं।

लो, सूर्यास्त हो ही गया। सूर्य का तिरोभाव हो जाने से आकाश की सारी शोभा जाती रही। अब तक आकाश जाग सा रहा था। परन्तु अब वह सो सा गया है। बड़े बड़े तेज-स्वियों का यही हाल होता है। उद्य के समय उनके कारण जितना सान प्रकाशित होता है, अस्त हो जाने पर उतना ही अन्धकार में इय भी जाता है।

सूर्य की सखी सन्ध्या ने भी अपने धर्म का ख़्य ही निर्वाह किया। ज्योंही उसने देखा कि रिव का वन्दनीय विम्व अस्ता-चल पर पहुंच गया त्योंही वह भी उसी के साथ चल दी—उसने भी सहगमन किया—और यही उचित भी था। क्योंकि उदय को प्राप्त होने पर जिस रिव के द्वारा वह पुरस्कृत हुई थी, विपत्ति के समय—अस्त हो जाने पर—मला वह उनके साथ क्यों न जाती? भाग्योदय के समय जिससे उसे पुर-स्कार भिला था, आपित्त के समय उसका साथ देना ही सती कियों का कर्तव्य है।

हे कुटिल केशां वाली ! मेघों को लाल, पीली श्रीर भूरी श्रेणियाँ कैसी सुन्दर मालूम होती हैं। जो चाहता है कि इनको देखा ही करें। तू इनको श्रपनी दृष्टि से पवित्र करेगी, इसी कारत सन्ध्या ने इन्हें चित्रशताका से श्रताङ्कत सा कर दिया है। तुम्ने इनका मनोहर दृश्य दिखाने ही के लिए, जान एडता है, सन्ध्या ने चित्र खींचने के ब्रश से इनमें तरह तरह के रङ्ग भर दिये हैं।

गेस आदि उत्पन्न करने वाले पर्वतों के शिखरों, लाल लाल परलवों से युक्त पेड़ों, और सिंहों की गर्दनों के केश-समुही का रक्त टोक उसी तरह का है जिस तरह का कि सायहालीन सूर्य की धूप का होता है। कही सूर्य ही ने तो अपनी लाल लाल धूप इन्हें . नहीं दे दी? यह सर्वया सम्मव है। सूर्य ने अस्त होते समय सोचा होगा कि अब तो इस लोक से जाते ही हैं, लाओ अपना आतप-रूपी धन अपने साथियों को दिये जायं। हमारी धूप का भी वहीं रक्त है जो पूर्वीक वस्तुओं का है। अतपन इनसे हमारा कुछ सम्बन्ध स्चित होता है और सम्बन्धी ही ऐसे धन के पात्र होते हैं। इसी से में समभता हूं कि धातु-शिखरों, कोमल-पक्ष-वधारी पेड़ों और सिंहों की अयाल का रक्त सूर्य ही की बदौलत है।

शैलसुने ! पवित्र जल अझलो में ले लेकर ये तपस्वी ब्राह्मण सूर्य को अर्घ दे सुके। अब ये आत्म शुद्धि के लिए बड़े आदर से मूढ़ गायत्रो-मन्त्र का जप कर रहे हैं। बड़ेही मिक साव से इन्हों ने सायद्वालीन सन्ध्योपासन आरम्म कर दिया है। इस कारण, हुए। करके थोड़ी देर के लिए मुम्में मी छुट्टी देदे तो मैं भी सन्ध्योपासन कर लूं। हे मधुरमाषिणी ! मेरे चले जाने एर तुम्में कुछ विशेष कप्ट भी न होगा। तेरी ये सखियाँ हास्य-विनोद में बहुत प्रवीण हैं। ये अपनी वातों से तब तक तेरा अच्छी तरह मनारक्षन करती रहेंगी।

शिवजी का यह प्रस्ताव पार्वती को अच्छा न लगा। उसने उनको बात सुनी अनसुनी कर दो। हाँ, अपना अधर कुछ टेंडा करके उनने अपनी अनिच्छा अवश्य प्रकट कर दी। फिर वह पास हो वैठो हुई विजया नाम की सखी से गुप-शप करने लगी।

पार्वती के पास से उउकर महेश्वर भी खन्ध्योपासन में लग गये और विधि-पूर्वक मन्त्रोद्धारण करके सद्ध्यद उससे निवृत्त हो गये। अपनी वात का उत्तर न देने के कारण उनको यह स्वित हो गया था कि मेरे उठ आने से पार्वती कृपित हो गई है। अतएव सन्ध्योपासन समान करके वे पार्वती के पास तुरन्त ही लौट आये। आकर मुसकराते हुए वे प्रियतमा पार्वती से कहने लगे—

त् तो श्रकारण ही कृपित हो गई। श्रव श्रपने कोध को श्रन्त कर। में तुमसे समा-दान की यासना करता हूं। इस सन्ध्या ही ने मुक्ते तेरे पास से उठाया। उसी की सेवा करने में गया था, किसी श्रीर की नहीं। में तो तेरा सहधर्म चारो हूँ। मेरी वृत्ति सर्वथा चक्रवाक के सहश है। मला फिर में तुम से किस प्रकार दूर रह सकता हूँ। क्या तृ इस वात को नहीं जानती? श्रतएव तेरा व्यर्थही स्विक्ष होना न्यायसङ्गत नहीं।

सन्ध्या करने के लिए मेरे चले जाने का कारण तो सुन से। हे मानिनी! वात यह है कि यह सन्ध्या कोई ऐसी नैसी चीज़ नहीं; यह तो ब्रह्मा का रूपान्तर है। श्रग्निष्वात्तादि पिनरों को उत्पन्न करने के अनन्तर ब्रह्मा ने अपना शरीर छोड़ दिया था। बही शरीर अब, स्योंदय और स्यांस्त के समय, सन्ध्या के रूप में पूजा जाता है। इसी से मैं इसका इतना आदर करता हूं। यदि यह बात न होती तो मैं तुमे छोड़ कर कमी ने जाता। श्राशा है, मेरी इस के फिज़्यत को सुन कर तेरी अपस-श्रता दर हो जायगी।

देख, सन्ध्या का रूप श्रव वदलता जा रहा है। श्रव तक थोड़ा ही श्रेंथेरा था। श्रव उसकी वृद्धि हो रही है। पूर्व की त्रोर अन्धकार वहुत घना हो रहा है, पर पश्चिम की श्रोर साय-ड्रालीन ग्ररुणता श्रमी वाको है। दूर तक फैली हुई इस श्ररुणता

की रेखा को तो देख। जान पड़ता है, गेक्र की नदी वह रही है, जिसके पूर्वोत्तर छाया हुआ अन्धकार, तमाल-तक्त्रों की श्यामल पड़िक्त को मात कर रहा है। श्रहा ! पश्चिम दिशा में, जितिज के पास, श्रहिश्मा कैसी सुहावनी मालूम होती है। वह वसे हुए सायङ्कालीन प्रकाश की टेड़ी टेड़ी रेखा के सहश है। उसे देख कर ऐसा मालूम होता है मानों सङ्ग्राम भूमि के

है। उसे देख कर ऐसा मालूम होता है मानों सङ्ग्राम-भूमि के उत्पर रुधिर से भरी हुई तलवार किसी ने तिरछो फक दी हो। दिन और रात की सन्धि का प्रकाश अब नहीं दिखाई देता। अब तो वह समेरु के पार पहुंच गया। इसीसे अब अन्ध-

कार निरङ्कुश होकर दसों दिशाश्रों में व्यात होरहा है। हे दीर्घ-

लोचनी ! श्रव श्रन्धकार के साम्राज्य का यह हाल है कि कहीं तिल भर भी जगह ऐसी नहीं जहाँ उसका श्रिधकार न हो। ऊपर-नीचे, दाहने-वार्ये, श्रागे-पीछे, इधर-उधर-जहाँ तक दृष्टि जाती है श्रन्धकार हो श्रन्थकार दिखाई देता है। शैलनन्दिनी ! श्रव तो सारा संसार गहरे श्रन्थकार के वेठन के भीतर बन्द

सा हो गया है। उसकी दशा गर्भस्य शिशु के सहश है। गर्भ-स्थित जीव जिस तरह अन्धकार में पड़ा रहता है—न उसे ही कहीं कुछ दिखाई देता है और न उसी को कोई देख सकता है—उसी तरह संसार भी गर्भवास ही सा कर रहा है। अन्ध-

कार से वह धिर सा गया है; श्रव उसकी कोई चीज़ नहीं दिखाई देती। इस जगत् में कुछ चीज़ें निर्मल श्रीर कुछ मलिन हैं; कुछ चल श्रीर कुछ श्रचल हैं; कुछ टेट्टी श्रीर कुछ सीधी

हैं। परन्तु इस श्रन्धकार ने इन सारे गुणों का समीकरण कर दिया। संसार की सारी चीजें इस समय एक ही सी दिसाई दे रही हैं। वह शुद्ध है और यह अशुद्ध, यह चल है और यह श्रचल, यह वक है और यह सरल-इस गुल-विषयक मेद-भाव को अन्धकार न एकदम दूर सा कर दिया है। असाधुओं के ऐसे महत्त्व को धिकार ! शुद्धता और अशुद्धता तथा सर-लता और वकता आदि भले-चुरे गुणों को एक कर देना, अवि-वेक की पराकाष्ठा हो गई। परन्तु ऐसे अविवेकियां का राज्य बहुत समय तक नहीं रह सकता। हे सरोजमुखी ! ज़रा पूर्व दिशा की श्रोर तो श्राँख उठा। निशा-सम्बन्धो इस श्रविवेकी तम का नाश करने ही के लिए याबिकों के परम विवेकी राजा चन्द्रमा का उदय हो रहा है। इसी से उस तरफ़ कुछ कुछ शुभ्रता दिखाई देने लगी है। उसे देख कर मन में आता है, मानो पूर्व-दिशा के मुख पर किसी ने केतकी के फूलों का शुम्र पराग मल दिया है। श्रव तक चन्द्रमा का विम्बमन्दराचल के उसी तरफ़ है। उसका उल्लङ्घन करके श्रभी वह इस तरफ़ नहीं पहुचा। मन्दरादि के उस तरफ़ तो चन्द्रमा है और इस तरफ़ तारकाश्रों सहित रात। तू यदि श्रपनी सम्बियों के साथ बैठी हुई बातें करे और मैं तेरी पीठ पीछे खड़े खड़े चुपचाय तेरी बाते सुनूँ तो मैं मन्दराचल के उस पारवाले चन्द्रमा की श्रौर तू इस पारवाली तारकायुक रात की समता को पहुँच जाय। ठीक है न ? इस उपमा में कोई दोष तो नहीं ?

श्रहा! मेरी बात समाप्त भी न होने पाई थी कि निशानाथ का बिम्ब निकल ही श्राया। प्रातःकाल से लेकर सायङ्काल तक इस बेचारे के इधर श्राने का रास्ता ही बन्द सा था। दिन बीत आने पर श्रव कहीं इसे मुंह दिखाने का मौका मिला है। श्रतप्त चाँदनी के बहाने मुसकराता हुश्रा यह फिर इधर श्रा रहा है। पूर्व दिशा की गोपनीय बात बताने के लिए कहीं रात ही ने तो

इसे नहीं बुलाया ? प्रियतमा की प्रेरणा से जिस तरह कोई उसकी सपत्नों के रहस्यों का वर्गन करता है उसी तरह रात्रि की प्रेरणा से यह चन्द्रमा भी मुसकरा मुसकरा कर पूर्व दिशा के रहस्यों का वर्षन करने ही के लिए आ सा रहा है। देख तो, इसका विम्व कितना लाल है। पकी हुई कदक की लालिमा से इसकी लालिमा कुछ भी कम नहीं। उधर आकाश में भी इसका विम्व दिखाई दे रहा है और इघर सम्युखवर्ती तालाय के जल में भी। इस प्रकार ऊपर-तीचे अपना एक एक विम्व दिखा कर यह चक्रवाक-पत्तियों के जोड़े की दिल्लगों सा कर रहा है। बे बेचारे, रात हो जाने के कारण, एक दूसरे से दूर हैं। गये हैं। एक तो तालाव के एक किनारे पर है, दूसरा दूसरे किनारे पर। इसने भी एक के दो बिम्ब बना डाले हैं और उन्हें एक दूसरे से दूर कर दिया है। इसी से मैं अनुमान करता हूँ कि अपने एक बिस्व को आकाश में और दूसरे को नीचे पृथ्यो पर जल के भोतर दिखा कर चन्द्रमा इन पित्तयों को चिढ़ा सा रहा है। वियोगियों की इन तरह हँसी करना अच्छो बात नहीं।

चन्द्रमा की ये नवीन किरणें कैसी मनोहारिणी हैं। कीमल तों ये इतनी हैं कि जवों के नये निकते हुए अङ्कृत भी इतने कोमल नहीं होते। तू यदि इन किरणों के कर्ण-फूल बनाना चाहे तो ख़शी से बना सकतीं है। इन्हें तोड़ने में तुर्भ कुछ भी कुछ न होगा। तृ इन्हें अपने नखें के अअभाग से आसानी से तोड़ सकती है। क्यों, पसन्द है? पसन्द हो तो एक बार इन्हें तोड़ने का प्रयत्न कर देख।

यह चन्द्रमा तो रसिक भी मालूम होता है। यह श्रपनी किरलक्ष्मी श्रुँगुलियों से तिमिरक्षी केश पकड़ कर, सङ्कुचित सरोज-क्ष्मी खोचन वाले निशा-मुख को चम सा रहा है। अभी तक आकाश तिमिराच्छन्न था। उसमें ख़्ब धना अन्धकार छापा हुआ था। नवीन निकले हुए चन्द्रमा की किरणों से वह अन्धकार अब दूर हो गया है। आकाश की दशा अब उस मानस-सरोवर के सहश हो गई है जो हाथियों के नहाने से गँदला हो जाने के बाद फिर निर्मल हो गया हो।

अव तक तो चन्द्रमा का मएडल खूब अरुण था; पर अव उसकी अरुणता दूर हो गई है। अव तो वह अपनी स्वामाविक विशुद्धता को प्राप्त हो गया है। वात यह है कि जो स्वमाव ही से निर्मल है उसमें काल-जन्य दोष से आया हुआ विकार सदा नहीं बना रहता। कुछ समय वाद वह अवश्य ही जाता रहता है।

इस समय चन्द्रमा की चाँदनी सभी ऊँचे ऊंचे स्थानों पर छा गई है। रात्रि-सम्बन्धो अन्धकार के पैर वहाँ से अब विल-कुल ही उखड़ गये हैं। उसे अब निचले स्थानों का आश्रय लेना पड़ा है। यह ठीक ही हुआ है—ब्रह्मा ने गुण और दोष को उनके अनुकूल ही स्थल दिये हैं। उच्चता के लिहाज़ से गुण के लिए तो उसने ऊँचे स्थानों की योजना की है और नीचता के लिहाज़ से दोष के लिए नीचे वाले स्थानों की। नीच आत्माओं को नीचा और उच्च आत्माओं को ऊँचा हो स्थान मिलना चाहिए।

इस पर्वत के अधलालवर्ती पेड़ों पर बैठे हुए मोर सुख से सो रहे थे। परन्तु इसके ऊपरी शिखरों पर कलाधर की किरणें फैलते ही चन्द्रकान्त-मिश्यों से वारिविन्दु टपकने लगे। वे वहाँ से अध्योवर्ती पेड़ों पर गिरे। इस कारण मोरों की निद्रा अस-मय में ही टूट गई। देख, वे जाग पड़े हैं और अपने पक्ष काड़ रहे हैं।

हे सुन्दरी ! यह चन्द्रमा तो वडा ही खिलाडी मालूम होता

है। इसकी किरणें पत्तों और डालियों को पार करती हुई कल्प-वृत्तों के ऊपर से नीचे तक चली गई हैं। उन्हें देख कर ऐसा मालूम होता है जैसे यह अपने किरणुरूपी सफ़ेद धागों से इन वृत्तों के पत्तों को पिरो पिरो कर मालायें सी वना रहा हो।

पर्वत का जो भाग ऊँचा है वहाँ तो चन्द्रमा की चिन्द्रका फैली हुई है और जो नीचा है वहाँ अब तक धंधला अन्धकार है। चाँदनी और अन्धकार से पूर्ण ऊँचे-नीचे स्थानी वाला यह पर्वत, काले काले शरीर पर सफ़ेंद्र भस्म का बहुविध खैरि धारण किये हुए मत्त हाथी के सदृश मालूम होता है।

इन कुमुदों ने चन्द्रमा के प्रभा-रस को गले तक पी सा लिया है। जान पड़ता है, इसी से ये उसे हज़म नहीं कर सके और इनके पेट फटते चले जा रहे हैं। ये विकसित नहीं हो रहे; भौरों की गुआर के वहाने चिल्ला चिल्ला कर ये पेट फटने की व्यथा प्रकट कर रहे हैं। चन्द्रमा की चाँदनी बहुत श्रधिक पी जाने से हो इनकी यह दशा हुई है; जान ते। ऐसा हो पड़ता है।

हे चिएडके ! इन करपदृत्तों धपर जो सफ़ेद सफ़ेद कपड़े फैले हुए थे वे अब तक पहचाने ही न जाते थे, क्योंकि चन्द्रमा की चाँदनी ने सभी बस्तुओं पर सफ़ेदी सी पोत दी थी। कपड़े भी सफ़ेद और चाँदनी भी सफ़ेद। फिर भला उन्हें कोई कैसे पहचान सकता ? परन्तु हवा चलने से अब जो कपड़े उड़ने लगे तो उनका पहचानना सहज हो गया।

फूलों के सदृश अत्यन्त कोमल ये चन्द्र-किरगों, पेड़ों के पत्ती के बीच से छन छन कर, नीचे भूमि पर गिर रही हैं। उनके छोटे छोटे कण ज़मीन पर बिछे हुए से मालूम होते हैं। यदि तेरो सब्बी इन्हें अपने हाथ से चुन से तो इनसे तेरी असर्क श्रन्छी तरह श्रलङ्कृत की जा सकती हैं। मुक्ते तो यह वात सर्वथा सम्भव मालूम होती है।

हे विशद्वद्नी ! उस तरल-विम्व-वाली योग-तारा का तमाशा तो देख। नवीन विवाहिता कन्या के साथ वर की तरह, इस समय, उसका योग निशानायक के साथ हो रहा है। जान पड़ता है, इसीसे वह भयभीत हुई कॅप सी रही है।

पर्वत है, इसास वह मयमात हुई कप सा रहा है।
पार्वती रें तो चन्द्रमा के बिम्ब को टकटकी लगाये देख
रही है और मैं तेरे कपोलों की स्वामाविक सुन्दरता पर मुग्ध
हो रहा हूँ। वे पेसे गोरे हैं जैसा कि पका हुआ सरकएडा
नामक तृख होता है। तेरे ऐसे सुन्दर और गोरे कपोलों पर
चन्द्रमा की शुभ्र चाँदनी श्रारोहख सा कर रही है।

लो, गन्धमाद्न की वनदेवी आ रही है। तुम पर यह बहुत

ही कृपा करती है। इसके हाथ में सूर्यकान्त-मणि के लाल लाल कटोरे में कल्पवृत्तों के फूलों से तैयार किया गया मद्य है। उसे पह तेरे लिए स्वयं ही लेकर उपस्थित हुई है। परन्तु, हे विला-सवती! मेरी समभ में तो तेरे लिए मद्य व्यर्थ सा है। मद्यपान से जो बातें होती हैं वे तो तुभमें स्वभाव ही से विद्यमान हैं। मद्य पीने से मुख सुगन्धित हो जाता है, पर तेरे मुख से पीले केसर की सुगन्धि श्रापही श्रा रही है। मद्य के प्रभाव से आँखें

लाल हो जाती हैं, परन्तु तेरी आँखें तो सदा ही लाल रहती हैं। श्रतपव, जान पड़ता है, तू सदा ही मद से मत्त है। इस दशा में मद्य-पान तेरे लिए श्रावश्यक नहीं। तथापि, क्या हुआ, यह तेरी सखी है। तुभ पर इसकी बड़ी भिक्त है। यह तेरा सम्मान भी बहुत करती है। इसीसे यह मद्य का प्याला तेरे लिए लाई है। श्रतपत्र इस प्याले का तुम्में स्वीकार ही कर लेना चाहिए। ऐसे उदारतापूर्ण वचन कह कर शिवजी ने वन-देवी के हाथ से उस मधुपूर्ण पात्र को ले लिया और उसे पार्वती को

पिला दिया। मध पी लेने पर पार्वती नशे में हो गई। उसके मुख पर मध-जन्य विकार के चिह्न दिखाई देने लगे। परन्तु उस विकार से उतकी मनोहरता कम होने के वदले और भी वढ़ गई। श्राम की लता योही रमणीय होती है। यदि वह किसी श्रन्थम थे। से खब कुसुमित तथा सुगन्धित कर दी

वह गई। आम का लिए जाहा रेमिन होता है। किसी अनुपम येगा से ख़ब कुसुमित तथा सुगन्धित कर दी जाय तो फिर उसकी रमणीयता का क्या कहना है!

मध-प्राप्तन के प्रभाव से पार्वती का सङ्कोच-भाव कम हो गया। उसके हृदय में उत्कट अनुराग का अङ्कुर उग आया।

वह मद्य श्रीर महादेव दोनों के वशीभूत हो गई। उसकी श्राँखें घूमने लगीं ; शरीर पर पसीने के वृद चमकने लगे ; श्रीठों पर

मधुर मुस्कान दिखाई देने लगी। इस अवस्था की पहुँचने पर पार्वती के मुंह की शोभा बड़ी ही बिलच्च हो गई। अतएव शिक्जी उसके इस विचित्र शोभाशाली मुख को अपनी आंकों से पीने से लगे। कुछ देर बाद पार्वती की आंखें कुकने लगी। इस कारण शिवजी ने मन में कहा, अब इसे मणिशिलाओं के घर में ले जाकर सुला देना चाहिए। यह सोचकर उन्होंने पार्वती

लस्की हुई सोने की तागड़ी बहुत ही भली मालूम हुई। शिवजी ने पार्वती को उठा लिया। उसे वे मिल्यों के घर में ले गये। वहाँ पर बड़ी ही सुन्दर शय्या विछी हुई थी। उसके ऊपर की चादर हंसों के सड़श शुम्र थी। वह शय्या सफ़ेंद वालू से परि-पूर्ष गङ्गाजी के तद के समान सुन्दर मालूम होती थी। उसी पर

से उठने को कहा। जिस समय वह उठी उसकी कमर से

क्षुव गक्काण के तट के समान सुन्दर मालूम हाता या। उसा पर खिनकी ने पार्वती को लिटा दिया। उस समय वह उस पर खरकालीन शुभ्र मेघ के ऊपर रोहिशी के समान लेटो हुई सी जान पड़ी। रात भर शिव-पार्वती ने उसी मशिमय मन्दरि में शयन किया। प्रातःकाल किसरों ने वीए। वजा कर मैरवी झला-पना झारम्म किया। उनका गाना सुनकर विद्वानों के द्वारा स्तृति किये जाने योग्य शिवजी जाग एड़े। प्रातःकाल जव जलाशयों में सुवर्ए-कमल खिलने लगे तव शिव-पार्वतीजी के भी नेत्र-कमल खुल गये। वे दोनों शब्या से उठ वैठे और घर के वाहर निकल आये। उस समय उन्होंने देखा कि कमलों की कलियों को विकसित करने. गन्धमादन-पर्वत के सीमान्तवर्ती बनों से आने और मानस-सरोवर की लहरों को ऊंचा उठाने वाला एवन चल रहा है। ऐसे शीतल, मन्द और सुगन्धिपूर्ण पवन का कुछ देर तक सेवन करने से शिव-पार्वती का सारा आलस्य जाता रहा।

पार्वती को साथ लिये हुए शिवजी इसी तरह बहुत दिनों तक गन्धमादन पर विहार करते रहे। वे हास्य-चिनोद और विहार में इतने लीन हो गये कि और किसी वात की उन्हें सुध तक न रही। यदि कभी कोई उनके दर्शनों के लिए आता और पार्वती की सखी विजया उसके आने का समाचार देती तो भी उसे शिवजी के दर्शन न होते। अतएव उसे निराश ही लौट जाना पड़ता। महीने ही दो महीने तक शिवजी की यह दशा न रही। सौ अनुओं, अर्थात् कोई सत्रह वर्ष, तक वे इन्द्रियों के स्वानुभव में मग्न रहे। तिस पर भी उनका जी न भरा। दिन-रात समुद्र का जल पीते रहने पर भी जैसे वडवानल की प्यास नहीं वुभती हैसे ही दिन-रात सुखोपभोग करते रहने पर भी शिवजी की भी तृप्ति न हुई।

Printed by Babu Bishambher Nath Bhargava at the Standard Press Allahabad